# जीवन-यज्ञ

लेखक श्री रामनाथ 'सुमन'

٥

प्रकाशक साधना - सदन ६६, ज्करगंज इलाहागद

#### निवेदन

जीवन एक यज्ञ है—एक यज्ञ, जिसकी श्रमि सहैव प्रहास सहिद अकाशित रहनी चाहिए। पर श्राज भारतीय जीवन निम्नतज्ञ पर होने वे कारण श्रपनी श्रेष्ठ शक्तियों एव संभावनाओं के प्रति मूर्चिंछत होने वे कारण, उच्च श्रादशों एवं कर्तव्यों को मृज्ञ गया है, उसमें निराशा श्रौर असफजता की भावना भर गई है। प्राण शक्ति ज्ञुप्त हो गई है। श्राशा, साहस, ज्ञान, चारिज्य का जीवन में श्रमाव है। यज्ञ को श्रान्त बुम्म गई है श्रीर धुएँ से जीवन उद्विग्त है।

यह स्थिति सहन न की जानी चाहिए। यदि देश के शिषाक्रम में ऐसी रचनाएं सम्मिजित की जायँ जो जीवन की कठिनाइयों पूर्व संघर्षी के बीच इमें बल दें, हमारा मानस श्राशा श्रीर श्राःमविश्वास से मर दें, हमें ज्ञान की ज्योति दें पर साथ ही मार्ग में श्रप्रसर करने के लिए जीवन को श्रावश्यक ताप-गर्मी-भी प्रदान करें तो अगणित युवकों का जीवन उच्चतर मनोमूमिकाश्रों पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है; उनके जीवन-स्वर में ददता था सकती है। भाज हमें ज्ञान की श्रावश्य-कता है, पर उस ज्ञान की नहीं जो हमें श्रकमेंग्य, निराश, जीवन से द्र भागनेवाला बनाये, हमें उस ज्ञान की श्रावश्यकता है जिसका मूल वृत्त की भांति सत्य की भूमि के नीचे से रस प्रहण करके जीवन के श्राकाश में परुववित, पुष्पित श्रौर फलित हो , श्राज हमें ऐसी विद्या की आवश्यकता है जो हमारे सुप्रप्त श्रोज को जाग्रत कर हम में साहसिकता की वृत्तियाँ जगा दे . जो श्रपने जीवन को उठाने. श्रात्मोन्नति करने के साथ ही दूसरों की सेवा, दूसरों के कप्ट-निवारण, समाज को एक उचतर, करया गाकर स्थिति पर पहुँचाने के कार्य की छोर भी प्रेरित करे। यह चिन्ता की बात है कि हमारे साहित्य में श्राज जीवन की श्रोजस्वी वाणी, उसकी मंगलमयी धारणा और तदनुकूल विचारधारा का स्रमाव है। उपमें निराशा चौर पीड़ा का स्वर भर गया है। यह ठीक है कि हमारी किताह्यों श्रनेक हैं, यह ठीक है हमारा जीवन कच्टों एवं संवर्षों से पूर्ण है; यह भी में मानता हूँ कि साहित्य इस जीवन की छाया से बच नहीं सकता पर जहाँ साहित्य जीवन की छाया है, श्रामञ्चिक्त है तहीं वह प्रकाशदाता, मुक्तिदाता भी है, वह जीवन के चित्र ही नहीं देता; उसे प्रेरणा श्रीर बच भी देता है—देना चाहिए।

यह पुस्तक इसी द्वाटि से प्रस्तुत की जा रही है। श्राशा है कि यह कठिताई की घड़ियों में हमारी श्राशा को जाव्रत रखेगी; दुःस्वप्नों में हमें प्रकाश देगी श्रीर जीवन-मार्ग पर चलते हुए हमारे पाँव सीधे रखेगी।

इसमें कुल २१ निवन्ध हैं। निवन्धों का चुनाव इस दृष्टि से किया
गया है कि वे (१) जीवन का लघय निर्धारित करने में सहायक हों;
(२) जीवन के परम लघय तथा ज्यावहारिक आदृशों दोनों को प्राप्त करने
के लिए जिन सद्गुणों एवं मानसिक रचना की आवश्यकता होती है,
उन पर प्रकाश डालें, जीवन को बल और प्रकाश दें तथा वह मनःस्थित उपन्न करें जिन्हें प्रत्येक चेन्न में जीवन का आधार बनाया जा
सकता है; (३) सच्ची विद्या और शिच्या-शैली की प्रेरणाएँ जांप्रत
करें, (४) ज्यक्ति और समाज की प्रकृति तथा पारस्परिक सम्बन्धों पर
प्रकाश डालें; (१) भारत देश, भारतीय संस्कृति तथा उसकी धारयाओं एवं प्रतीकों की महत्ता प्रकट करें और हमें अपने गौरव के प्रति
कर्तन्यशील बनावें। आरम्भ के दस नियन्ध पहले दूसरे, ग्यारह से
चीवह तक तीसरे, पनदह से सन्नह तक चौधे और शेष पाँचवें तिष्पर्य
की पूर्ति करते हैं।

हमें आशा है कि पुस्तक देश के युवकों श्रीर छात्रों के जीवन में प्रवेश करेगी श्रीर हमारे शिक्षाधिकारियों तथा गुरुजनों का श्राशीवीर इसे प्राप्त होगा।

<sup>—</sup>श्री रामनाथ 'सुमन'

## एक निवेदन

''विरोध श्रौर खडन करने के लिए इसे मत पढ़ो; न इस पर विश्वास करके इसे ब्यों का त्यों मान लेने के लिए इसे पढ़ो; विवाद के लिए मां इसे मत पढ़ो; केवल तौलने श्रौर गभीरतापूर्वक विचार करने के लिए इसे पढ़ो"

—बेकन

### पुस्तक में यह है

| •                                     |     | रुष्ठ      |
|---------------------------------------|-----|------------|
| <ol> <li>जीवन का लच्यं</li> </ol>     |     | Ę          |
| २ लद्दयवेध                            |     | 90         |
| ३. श्राशा श्रौर श्रात्मविश्वास 🕌      | •   | 90         |
| ४ महत्वाकाचा या उचामिलाषा             | ••• | २६         |
| ५ सकल्प-चल                            |     | ३८         |
| ६ भ्रध्यवसाय                          |     | ४७         |
| ७. चारित्रय                           | ••• | 44         |
| <b>=</b> स्वास्थ्य                    | ••• | હંર        |
| ६. श्रावन्तु विश्वे श्रमृतुस्य पुत्रा |     | 59         |
| १०. जीवन-कता/े                        | ••  | 54         |
| ९९ सिंद्रया                           | ••• | <i>હ</i> 3 |

| · · | [ = ]                                    |           |               |
|-----|------------------------------------------|-----------|---------------|
|     |                                          |           | <u>पृष</u> ्ठ |
|     | १२. शिक्तण श्रीर उसका मर्म               | •         | 902           |
|     | १३. जीवन श्रीर शिच्रण                    | •••       | 900           |
|     | १४. शित्तक श्रौर शित्तार्थों ।           |           | 998           |
|     | १५. व्यक्ति, श्रीर समाज                  | •••       | 929           |
|     | १६. हमारा सामाजिक जीवन                   | •••       | 930           |
|     | १७. नागरिक ज्ञान श्रौर कर्तव्य           | •••       | 934           |
|     | १८. हमारा देश                            | •••       | 983           |
|     | १६ भारतीय सस्कृति की मूलधारा             | ••        | 949           |
|     | २०. भारतीय संस्कृति के फुछ प्रतीक 🖖      | •••       | 94=           |
|     | २१. भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक भारतीय | उन्नायक ' | 908           |

2,

# जीवन-यज्ञ

, , ,

श्रमतो मा सद्गमय तमसो मा न्योतिर्गमय मृत्योमी श्रमतं गमय े श्रसत् से सत् की श्रोर ले चल श्रम्भकार से प्रकाश की श्रोर ले चल मृत्यु से श्रमृत की श्रोर ले चल

-

"प्रभो, मुक्ते अपनी शान्ति का साधन बना। द्वेष की जगह मुक्ते प्रेम के बीज बोने दे, अत्याचार के बदले में चमा, सन्देह के बदले विश्वास, निराशा के स्थान पर श्राशा, अन्धकार की जगह प्रकाश, और विपाद की भूमि में श्रोनंद निर्माण करने की शक्ति मुक्ते प्रदान कर।"

"भगवन्, दया करके मुक्ते यह शक्ति दे कि किसी को मेरी सान्त्वना की आवश्यकता ही न पढ़े। लोग मुक्ते समक्ते, इसकी जगह में ही उन्हें समक्त्रें, इसके वजाय कि लोग मुक्ते प्यार करें में ही उन्हें प्यार करना सीखूँ। क्योंकि देने में ही वह निहित है, जो हमें प्राप्त होता है। चमा करने से ही हम चमा के पात्र बनते हैं और आत्मोत्सर्ग में ही चिरन्तन जीवन का मार्ग है।"

١

-संत फ्रांसिस

#### जीवन का लच्य

सध्या समय किसी नगर के बाजार में एक चौरस्ते पर खड़े हो जाइए। आप देखेंगे, प्रत्येक आदमी अपनी धुन में कहीं चला जा रहा है। यदि आप इन शीध्रता से अपना मार्ग तय करते हुए आदमियों में से एक के आगे, रास्ता रोक कर,खड़े हो जाय और पूछें कि वह कहीं जा रहा है तो वह आपको किश्चित आश्चर्य और सन्देह के साथ देखेगा, कोध और धबराहट की एक हलकी रेखा उसके मुख पर होगी, सम्भव है, वह आपको घुड़क दे, या एक व्यगमिश्रित मुस्कान से आपका स्वागत करने के बाद, विना उत्तर दिये ही अपना रास्ता ले। सम्यता किसी अपरिचित के साथ ऐसे व्यवहार की आशा नहीं करती।

पर जीवन के जन-संकुल चौरस्ते पर खड़ा होकर मैं आप से पूछता हूं— आप कहाँ जा रहे हैं। आपके जीवन का लच्य क्या है<sup>2</sup> यदि यह असभ्यता हो तो भी मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हूं।

श्रगणित श्रादिमयों से मैं ने यह प्रश्न किया है, श्रौर यह देखकर चिकत रह गया हूँ कि कदाचित हो दो-चार ने इसका समुचित उत्तर दिया हो। कुछ सुनते है पर सुनते हुए भी न सुनने का नाटच करते हैं, कदाचित् इसी श्रात्म-पलायन की श्रोट में उनका जीवन सम्भव है। कुछ सुनते हैं, एक च्या ठहर कर एक व्यगभरा श्रहहास करते हैं श्रौर चले जाते हैं, मानो कहते हों, ऐसा सवाल भी कोई करता है! कुछ उत्तर देने की जगह विवाद में उलम जाते हैं।

जन-सकुल मार्ग वैसा ही जन-संकुली वना रहता है। लोग आते हैं और जाते है। सङ्क का सुद्दाग अचल है। जीवन की गति को एक च्या के लिए विश्राम नहीं है। श्रीर यह प्रश्न है कि चौरस्ते पर ही खड़ा है, श्रीर सबसे श्रपना उत्तर चाहता है!

+ \* \*

सचमुच यह कुछ असाधारण प्रश्न लगता होता पर जीवन में इससे सामान्य प्रश्न और क्या होगा। स्टेंगन के प्लेटफार्म पर टहलते हुए किसी यात्रोन्मुख व्यक्ति से आप पूछे कि आप कहाँ जाँयगे और वह उत्तर दे कि मुक्ते मालूम नहीं, या अभी मैं ने निश्चय नहीं किया, या मैं सोच रहा हूं कि किधर जाऊँ तो आप उसकी ओर यों देखेंगे, जैसे उसका सिर फिर गया है। पर कैसे आश्चर्य की बात है कि आप स्वय जीवन में उसी का अनुगमन कर रहे हैं। कदाचित् स्टेशन पर तो आपको एक भी यात्री ऐसा न मिले जो जानता न हो कि उसका लच्य क्या है, उसे जाना कहाँ है पर जीवन के मार्ग में आपको ऐसे सैकड़ो, हजारों मिलेंगे जो अपने लच्य, अपने गन्तव्य, अपनी मंजिल को जाने बिना चले जा रहे हैं, और चले जा रहे हैं।

क्या श्रापने, कभी इस वात पर विचार किया है कि मानव जीवन का लच्य क्या है, श्रीर श्रापने श्रपने लिए जीवन की क्या मजिल चुनी है <sup>2</sup> श्राज हम श्रापके साथ इसी को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं।

त्रानन्द की श्राकात्ता मनुष्य में स्वाभाविक है। यह उसकी वृत्ति है। उठते वैठते, चलते, फिरते, कोई भी काम करते हुए मानव श्रानन्द प्राप्त करने की कामना से प्रेरित है। यह हो सकता है कि वह इसे स्पष्ट समस्तता न हो, श्राथवा यह वृत्ति उसमे मृच्छित, सुषुप्त हो पर ज्ञान में या श्रज्ञान में श्रानन्द की प्राप्ति ही उसकी मूल प्रेरणा है। श्रानन्द मानव की मूल प्रकृति है। श्राप पर या हम पर जो भी दु ख, कष्ट, सकट, रोग, शोक श्रा पहते हैं उनसे हम शीघ्र से शीघ्र छूटना चाहते हैं क्योंकि यह दु ख हमारी मूल प्रकृति से मेल

प्रकाश को निगल जाते है श्रीर श्रॅंधेरा हो जाता है।

उपनिषद् में ऋषि कहते हैं -- "आनन्दो ब्रह्मो ति न्यजानात्। आनन्दा-द्घ्येव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्याभिसविशन्तीति। " अर्थात् आनन्द ब्रह्म है, यह जाना। (क्योंकि) आनन्द से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते है। उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण करते समय आनन्द मे ही समा जाते है।"

त्रात्मा चिर-श्रानन्दमय है इसलिए जहाँ दुख है, शोक है तहाँ उसके श्रास्तित्व की श्रातुभूति भी नहीं है। इसी श्रात्मा को लेकर मानव प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रात्मज्ञान हमारे यहाँ जीवन का मुख्य कर्तव्य है।

श्राप कहेंगे, किसी को मिद्रापान में भी श्रानन्द श्राता है, दूसरे को प्रस्तों का श्रपकार करने में, तीसरे को ऐसे किसी कार्य में, जिसे नीतिशास्त्र श्रावाञ्चनीय मानता है। फिर श्रानन्द ही मानव का लक्ष्य हो तब तो खाश्रो, पिश्रो, मौज करो। यह तो जड़वादियों या भोगवादियों की बात हुई।

परन्तु श्राप विचार करेंगे तो यह समस्या हल हो जायगी। जिस कार्य से लिंगिक श्रानन्द का श्राभास हो पर परिगाम दुख हो, रोग हो, शोक हो, सघर्ष श्रोर कष्ट हो वहाँ श्रानन्द नहीं है। किसी श्रवाञ्छनीय कार्य में भी श्रानन्द की लिंगिक श्रनुभूति से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि कर्ता की मूल प्रकृति श्रानन्दमयी है। दु ल श्रोर श्रासत् में भी श्रानन्द श्रीर सत् का जो थोदा सा श्रश प्रच्छत्र है उसी कारण यह श्रानन्द का श्रभास है। फिर भी कोई श्रम न हो इसलिए कहा जा सकता है कि निरितशय श्रानन्द की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है—ऐसे श्रानन्द की प्राप्ति, जो श्रन्त्य है, जिसका कोई श्रम्त नहीं है।

क्या आप जीवन के, इस लच्य की ओर जा रहे है ? क्या आप मे उसके लिए उत्कट अभिलाषा जाअत हुई है ? क्या आप को अपने मार्ग पर चलते

हुए इसका ध्यान है कि रास्ता श्रापके गन्तव्यस्थान की श्रोर ही गया है। क्या श्रापका जीवन श्रानन्द, उत्साह, उमद्भ, स्फूर्ति श्रौर संकल्प से भरा है १ क्या प्रत्येक प्रात काल श्रपना शयन-कच्च त्याग कर वाहर जीवन के नियुक्त कार्य को श्रारम्भ करते समय श्रापके मुख पर उस वालाहरण की श्राशा श्रौर प्रकाश है जिसके श्रागमन के साथ ही सुप्त जगत् जाग उठता है ?

यदि नहीं तो मैं कहूँगा कि आपका जीवन सद्यहीन हैं, आप अपनी यात्रा में नहीं है विक मार्ग में इधर-उधर भटक रहे हैं। आप सद्य को विना जाने, विना सद्य स्थिर किये ठीक दिशा में कैसे चल सकते हैं?

एक दिन ऋषि ने, अपना हृदय शब्दों में उँदेलकर प्रार्थना की थी-

श्रसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमी श्रमृत गमय। श्रभित्

मुक्ते असत्य से सत्य की श्रोर ले चल श्रम्धकार से प्रकाश में ले चल मृत्यु से श्रमृत में ले चल।

हजारों कराठों से अगिएत वार इसकी आवृत्तियाँ हुई होंगी। कदाचित् आपने भी इसे दोहराया हो, सुना हो या कहीं पढ़ा हो। पर क्या आपने कभी सोचा भी है कि इन शब्दों के पीछे ही जीवन का रहस्य छिपा है <sup>2</sup> ये शब्द चिल्लाकर जिस मार्ग और जिस लच्य की ओर इशारा करते हैं, उनका भी आपने विचार किया है। सीधे-सादे शब्द, सीधे ढग से अपनी बात कहते हैं। वे मार्ग भी बताते हैं और लच्य भी। प्रत्येक पद के आरम्भ में बताया गया है कि हम कहाँ है, और उत्तर माग में बताया गया है कि हमे कहाँ जाना है। यही निरतिशय आनन्द की, असत् से सत् की, अन्धकार से प्रकाश की और मृत्यु से अमृत-अमरता-की यात्रा हमारा कर्तव्य और लच्य है।

श्रापने कदाचित् इस लच्य की श्रोर ध्यान न दिया होगा। श्राप में से कोई श्रध्यापक, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपित, कोई श्रन्वेपक वनना चाहते होगे। इसमें कोई श्रनौचित्य नहीं। यह व्यक्ति का निजी या विशिष्ठ लच्य है। श्रापको श्रपने इस विशिष्ठ लच्य से हटने की श्रावश्यकता नहीं पर एक शर्त है। श्रापको यह विशिष्ठ लच्य, मानव जीवन के उस सामान्य लच्य की श्रोर प्रधावित होना चाहिए जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। जीवन की गहराई में, किसी विन्दु पर, किसी तल पर दोनों लच्यों को मिलना होगा। जैसे परिधि केन्द्रविन्दु से दूर दिखने पर भी उससे श्रमित्र है, उसी का विस्तार है, तैसे हो मानव का निजी, विशिष्ठ लच्य सामान्य लच्य— निरतिशय श्रानन्द, सत्य, प्रकाश श्रोर श्रमृत की साधना—के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तभी श्राप में शक्ति का श्रिष्ठान होगा, तभी श्राप में विद्युत् की धारा प्रवाहित होगी।

श्रापके सामने जीवन का सामान्य श्रीर विशिष्ट तद्य स्पष्ट होना चाहिए। श्रिधकांश व्यक्ति सामान्य तद्य तो भूत ही गये हैं पर उन्होंने श्रपना कोई विशिष्ट तद्य भी नहीं वनाया है। स्कूत या कालेज में पढ़ने वाले छात्र प्रायः श्रपना कोई विशिष्ट तद्य निर्धारित किये विना ही पढते जाते हैं। उनमें जीवन-निर्माण का कोई संकल्प नहीं होता, जीवन में वे 'चास' या सयोग पर निर्भर करते हैं। विचारक विनोवा ने एक स्थान पर इस मनोवृत्ति का वहुत सुन्दर चित्र इस प्रकार दिया है:—

मैद्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा—"क्यों जी, तुम श्रागे क्या करोगे १" "ग्रागे क्या १ श्रागे कालेज 'ज्वाहन' कहुँगा ।"

"ठीक है। कालेज में तो जाओंगे। लेकिन उसके वाद ? यह सवाल तो बना ही रहता है।" "सवाल तो वना रहता है। पर उसका श्रभी से विचार क्यो किया जाय है। श्रागे देखां जायगा।"

बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा।

"अभी तक कोई विचार नहीं हुआ।"

"विचार हुआ नहीं सही, पर विचार किया था क्या ?"

"नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें ? कुछ सूमता ही नहीं। पर ग्रभी डेड वर्ष वाकी है। ग्रागे देखा जायगा।"

'श्रागे देखा जायगा'—ये वही शब्द है जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे। पर पहले की श्रावाज में वेफिकी थी, श्रीर श्राज की श्रावाज में थोड़ी चिन्ता की मालक।

फिर डेट वर्ष पर उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से—ग्रथवा कही 'ग्रहस्थ' से वही प्रश्न पूछा। इस वार चेहरा चिन्ताकान्त था। श्रावाज की वेफिकी विल्कुल गायव थी। 'तत. किं 2 ततः कि ? ततः कि ?' यह शकरा-चार्य का पूछा हुत्रा सनातन सवाल श्रव दिमाग में कसकर चक्कर लगाने लगा था। पर पास जवाव था नहीं।

यह जीवन की वही दूपित प्रणाली है। हमें जो वनना है, उसका निश्चय पहले होना चाहिए। निश्चय ही नहीं, उसका स्पष्ट चित्र हमारे सामने होना चाहिए। श्रीर उसी के श्रमुकूल हमारे सम्पूर्ण प्रयत्न होने चाहिए। तिलित करके मनुष्य 'श्रपने को गढता है पर यदि साँचे का ही पता न हो तो वह क्या गढेगा है हमारे सारे प्रयत्न लच्य की दिशा में ले जाने वाले होने चाहिएँ। यह सोचना कि पढ़ने के बाद लच्य चुन लेंगे विल्कुल गलत तरीका है। मानव जीवन का प्रत्येक च्या इतना मूल्यवान है कि श्रानिश्चय श्रीर ध्रम में उसे नष्ट करना श्रचम्य श्रापराध है। सामान्य लच्य के साथ ही प्रत्येक ममुख्य के जीवन का एक विशिष्ट लच्य होता है। यह उसी के जीवन मे

समाया हुआ है—जैमे दूध में घी छिपा होता है। मनुष्य का प्रथम कर्त्तव्य यह है कि वह अपने नियुक्त कर्त्तव्य को, अपने जीवन के रहस्य को, अपने निजी लच्य को स्पष्ट कर ले। जीवन-समाम में विजय पाने के लिए, असफलता शोक, दु.ख, सुस्तो, निराशा दूर कर प्रकाश के मार्ग में चलने के लिए सब से पहली आवश्यकता इसी बात की है कि अपने जीवन के प्रच्छन्न तात्पर्य, लच्य या गन्तव्य स्थल का निश्चय कर लो। और तब आनन्द की साधना में जीवन के विशिष्ट लच्य की पूर्ति में, लग जाओ।

### लच्य-वेध

जिस व्यक्ति ने श्रपना एक लच्य निश्चित कर लिया है, उसने श्रपने जीवन की एक वड़ी कठिनाई दूर कर दी है। श्रिनरचय, अम, मेद श्रीर सन्देह से वह ऊपर उठ जाता है। तब उसके सामने केवल एक प्रश्न होता है, लच्य-वेध कैसे होगा, जीवन के उद्देश्य की सिद्धि कैसे होगी।

संसार के मनीपियो और कर्मठ पुरुपो ने लच्यवेध के श्रनेक उपाय बताये हैं। एक-एक बात पर लम्बे भाष्य श्रीर वक्तव्य हमें प्राप्त है। पर जीवन में सफलता का, लच्यवेय का एक मत्र ऐसा है जो कभी निरर्थक नहीं हुआ, और जिसमें श्रन्य सम्पूर्ण तत्वों का समावेश हो जाता है। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है—तन्मयता। यह छोटा-सा शब्द ही जीवन में लच्य-वेध या कार्य-सिद्धि का मूलमंत्र है।

तन्मयता का श्रर्थ है कि जो लच्य है उसी से आप भर जाय । उसी मे लीन हो जाय । वह फैलकर आपके सम्पूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक दिशा को उक ले। सोते-जागते, उठते बैठते, चलते-फिरते, प्रत्येक किया में, केवल वह लच्य आपको दिखे, चारो और वहीं वह हो। आपका समस्त ध्यान उसी में केन्द्रित हो। उससे अलग आपका जीवन अमम्भव हो जाय।

इस तन्मयता की वात करते हुए इतिहास की दो घटनाएँ याद आरही हैं। पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य द्रोण राजकुमारों को वाण विद्या सिखा रहे थे। समय पर शिला समाप्त हुई और राजकुमार आचार्य के समीप अन्तिम परीला के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक बनम्य ली में ले गये और एक वृक्त के ऊपर वैठी चिड़िया की आँखों की पुतली के लह्यवेध का निश्चय हुआ। आचार्य ने सवको निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छोटा-सा प्रश्न किया-

"तुम्हें क्या दिखाई देता है ?"

किसी ने कहा, नह वृत्त की पतली टहनी है, उस पर लाल रग की चिड़िया वैठी है, उसकी श्रांख दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुक्ते चिड़िया दिखाई देती है श्रीर उसकी श्रांख में में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सब को श्रानेक पदार्थ दिखते रहे श्रीर उनके बीच में लच्यवेध की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब श्रार्ज की बारी श्राई श्रीर श्राचार्य ने उनसे वही प्रश्न दोहराया तो उन्होंने कहा—

''गुरुदेव, मुक्ते सिवाय श्राँखों की पुतली के श्रौर कुछ दिखाई नहीं देता है !'' श्राचार्थ ने शिष्य की पीठ ठोंकी श्रौर श्राशीर्वाद दिया। श्रजु न परीचा में सफल हुए।

\* \* 1

दूसरी घटना अपेकाकृत नई है। यह मरहठा इतिहाम की एक घटना है। सिहगढ की विजय का दृढ सकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। कमन्द की सहायता से वे सिहगढ़ पर चढ़ गये। घोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता साना जी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हार कर भागने लगी और जिस रस्से के वल चढ़ कर ऊपर आई थी उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। ताना जी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो जाकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला सिरा काट दिया। और जब मराठे उधर भागे तो चिक्ताकर बोला—"मराठो, भागते कहाँ हो वह रस्सा तो मैने पहले ही काट डाला है।" जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है तब सब ओर से घ्यान हटा कर, अपने लच्य में तन्मय हो गये, और सब कुछ भूल कर ऐसा लड़े कि सिहगढ विजय कर लिया।

दोनों घटनाएँ स्वय श्रपनी वात कहती है। श्रज्र न की उस परी चा के वाद हजारों वर्ष वीत गये है। पर श्राज भी जीवन की परी चा में कोटि-कोटि मनुष्यों के सामने श्राचार्य द्रोण का वहीं प्रश्न उपस्थित है—'तुम्हें क्या दिखाई देता है ?' इम प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की मिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता—श्रमफलता की यह एक चिरन्तन कथा है। यह तन्यवेथ का एक ही उपाय बताता है—तन्य में तन्मयता। जहाँ नाधक तन्य में तन्मय है, जहाँ उसे श्रोर कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, श्रपने को भूल गया है, श्रपने चारों श्रोर के ध्यान वंटाने वाले पदायों को भूल गया है, लन्य है, श्रोर तन्य है, श्रोर कुछ नहीं, तहाँ तन्यवेध निश्चत है।

दूसरी घटना भी, प्रकारान्तर से. वही वात कहती है। जब तक लच्य से निकल भागने ना एक मार्ग श्रापने रख छोड़ा है, जब तक रस्सा काट कर पीछे लौटने की सम्पूर्ण सम्भावनाश्रों का श्रन्त श्रापने नहीं कर दिया है, जब तक लच्य से मन को इधर उधर हटाने नाला एक भी साधन श्रापने बचा रखा है तब तक लच्यें वेध नहीं होगा।

एक दूसरे प्रसग में, ब्रह्म-साधना के लिए, ऋषि उपनिषद् में कहते हैं—

"वही सत्य है, वही श्रमृत है। हे सौम्य ! उसका मनोनिवेश द्वारा वेधन करना चाहिए। तु उसका वेध कर।"

फिर कहते है-

"महास्त्र धनुष लेकर उसपर उपासना द्वारा तीच्एा किया हुआ नाए। चढ़ा, फिर उसे खींच कर लच्य में चित्त को भावानुगत करके ( तच्य में

१ वदेतत्स्रत्य तद्भुत तद्भे खर्ग सीम्य विद्धि ॥

तन्मय होकर ) उस श्रद्धार (कभी नाश न होने वाले) लच्य का वेध कर।" श्रिम श्रागे फिर कहते हैं—

"प्रण्य धनुष है, श्रात्मा वाण है श्रीर ब्रह्म उसका लद्य कहा जाता है। प्रमादहीन होकर (श्रर्थात् सावधानी के साथ) उसका वेध करना चाहिए श्रीर वाण के समान तन्मय हो जाना चाहिए। र

इन सब में एक ही बात दोहराई गई है कि लच्य में चित्त को केन्द्रित करके लच्यवेध करो। 'शरवत्तन्मयो भवेत्'—वाया के समान तन्मय होना चाहिए। धनुष से छूटने वाला वाया वायुमडल में यहाँ—वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चतुर्दिक के पदार्थों से नहीं उलमता, वह दाये-वाये, ऊपर, नीचे नहीं देखता। वह जिस च्राया छूटता है उसी च्या से अपने लच्य में केन्द्रित होता है। उसका लच्य एक है, उसकी दिशा एक है। वह सीधा जाकर अपने लच्य में मिल जाता है।

कुतुदनुसा की सुई की भाँति एक दिशा और एक लच्य में केन्द्रित होना ही उद्देश्यसिद्धि का उपाय है। स्वेट मार्डेन ने ठीक ही लिखा है कि 'कुतुव-नुमा की सुई की नोक श्राकाश में चमकने वाले किसी तारे की श्रोर नहीं सुकती, वह केवल एक प्रकाश की श्रोर ही ताकती है। उसे कीन श्रपनी श्रोर खींचने का प्रयत्न नहीं करता १ सूर्य उसे चकाचौंध करता है, पुच्छल तारे दूसरे मार्गों की श्रोर सकेत करते हैं, छोटे-छोटे तारागण उसकी श्रोर देखकर भिलमिल फिलमिल चमकते हैं श्रीर उसकी श्रीति को वाँटना चाहते हैं। परन्तु श्रपने लच्य के प्रति उन्मुख, श्रपनी वृत्ति की सची सुई भूलकर भी

पत्र्यं हीत्वौपनिपदं महास्र सरं स्पुपासानिशित सन्धयीत ।
 श्रायम्य तद्गावगतेन चेतसा सक्ष्य तदेवाचरं सोम्य विद्धि ॥

२ प्रणावी थतु शारी ह्यातमा ब्रह्म तक्तक्ष्यमुच्यते । श्रवमत्तेन वेद्धन्यं शारवत्तन्मयो भवेत् ॥

दूसरे की श्रोर नहीं देखती। सूर्य का प्रकाश होता है, तूफान उठते हैं, सब कुछ होता है परन्तु उसका मुँह धुवतारा की श्रोर ही रहता है हिसी तरह हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ो प्रकाश हमें श्रपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे श्रीर प्रयत्न करेंगे कि हमें श्रपने कर्तव्य श्रीर सत्य से डिगा दे पर हमे चाहिए कि श्रपने उद्देश्य की सुई को धुवतारे की श्रोर से कभी न हटने दें।

मन की सम्पूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लच्य में केन्द्रित कर देना ही, तन्मयता है। यह गहरी एकायता की स्थिति है। इस स्थिति में साधक से लच्य के अन्तर का लोग हो जाता है। लच्य हमारे निकट आ जाता है, हम में समा जाता है। साधन अथवा साधक और लच्य की एकता वा अभिन्नता की अनुभूति से आत्मविश्वास और शक्ति की अन्तय धारा फूटती है। अन्त करण की छिपी हुई शक्तियाँ ऊपर उमदती है और सम्पूर्ण दुर्वलताओं का अन्त हो जाता है।

ससार में चतुर्दिक श्रसीम शक्तियाँ छिपी श्रौर विखरी हुई है। एकाश्रता से उन्हें प्रत्यक्त किया जा सकता है। जब हम सूर्य की किरणों को किसी श्रातशी शीशे के सहारे एक कागज के दुकड़े पर केन्द्रित करते हैं तो वह जल उठता है। जल में प्रच्छत्र विद्युत् को कुछ साधनों से केन्द्रित करके बड़े-बड़े कार-खाने चलाये जाते हैं। शक्ति पहले भी वहाँ रहती है पर विखरी होने से वह वेकार है। एकाश्र करके उससे ससार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति विखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों श्रीर चिक्कयों का सचालन किया जा सकता है। केवल उस शक्ति को एक भाप के इजिन के 'पिस्टन राड' पर केन्द्रित करने की श्रावश्यकता है। परन्तु विखरे होने के कारण वह श्रजु-पयोगी हो रही है। इसी प्रकार हजारों लाखों श्रादमी है जिनमें शक्ति विखरी

पदी है परन्तु एक विन्दु में केन्द्रित न होने के कारण उनके लिए वह व्यर्थ है। वे कभी श्रपने लच्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

एकाश्रता और तन्मयता से अद्भुत् कार्य किये जा सकते हैं। मानसिक दृष्टि से भी तन्मय होकर कार्य करने का आनन्द कुछ और है। इसमें मनुष्य प्रति चागा अपने आदर्श के सानिद्ध्य से ओज और शक्ति प्राप्त करता रहता है। वह विश्वासपूर्वक उमगों की तरगों पर तैरता हुआ अपने लच्य की ओर बढ़ता है। उसे कोई अम, सन्देह या शिकायत नहीं होती। निश्चित गित से वह आदर्श या लच्य को अपने निकट आता हुआ देखता है। एकाम होकर कार्य करनेवाला आदमी कभी असफल नहीं होता—वस्तुत वह समर्पित होकर कार्य करता है और उसमें ही उसे इतना आनन्द मिलता है, उसमें ही उसे प्रत्में ही वो नहीं रह जाती। ।

व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो एकाय और तन्मय होकर काम करनेवाला जितना कुछ कर पाता है, विखरा हुआ, चचल मजुष्य उससे बहुत कम कर पाता है। एस॰ डी॰ कालरिज के विषय में कहा जाता है कि उसकी मेथा-शक्ति प्रवल थी, वह उच्च बौद्धिक शक्तियों से सम्पन्न-था पर उसने जीवन में एकाय और तन्मय होकर कभी काम नहीं किया। उसके सामने न तो जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य था, न निश्चित कार्यक्रम। वह सदा अनिश्चितता के वातावरण में रहता था। कभी एक काम छेड़ता, कभी दूसरा। कभी एक पुस्तक लिखना आरम्म करता, पर थोड़ी लिखने के वाद उसे छोड़ देता और दूसरी में हाथ लगाता। इस अनिश्चय और चचलता के वातावरण ने उसका समस्त जीवन-सत्त्व चूस लिया। वह बहुत कुछ करना चाहता था पर कुछ न कर सका। प्रतिदिन एक नया निश्चय करता था और उसके अनुसार काम श्रारम्भ होने के पूर्व ही या थोड़ासा कार्य करके छोड़ देता था। अन्त में हृदय

में असफलता के दश का अनुभव करते हुए एक दिन वह ससार से विदा हो गया। मृत्यु के उपरान्त उसके पढने-लिखने के कमरे की खोज की गई तो उसके कागज-पत्रों में लगभग चालीस हजार निबन्ध निकलें। सब दर्शन और मने।विज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले थे। पर दु ख की वात यह है कि सब अधूरे थे। इसमें एक भी पूरा न था। एक को शुरू करता कि थोड़ी देर बाद दूसरे विषय पर लिखने की इच्छा होती थी। एकाअता का आनन्द और उसकी शक्ति का रहस्य उसने कभी न जाना। फलत एक महती अतिमा व्यर्थ गई और ससार उसकी शक्ति और ज्ञान से कोई लाभ न उठा सका, वह स्वय अपने लिए भी, उससे कोई काम न ले सका।

संसार में काम करनेवाले बहुत हैं, काम को वोम सममकर करने वाले श्रीर भी श्राविक हैं पर लच्य के प्रति समर्पित होकर, उससे एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो ससार को हिला देते हैं, जो श्रापनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। श्राप श्रापने लिए जो भी लच्य चुनिए, उसमें श्रापने मन श्रीर शर्रीर, श्रापनी सम्पूर्ण चेतना, श्रापनी सम्पूर्ण शक्तियों को केन्द्रित कर दीजिए। वह श्रीर श्राप एक हो जाइए। दुनिया को भूल जाइए, श्रापने को भूल जाइए, केवल लच्य का दर्शन की जिए श्रीर तब उसे वेघ लीजिए। ससार श्रापका है, जीवन श्रापका है, सफलता श्रापकी है।

# श्राशा श्रोर श्रातमेविश्वास

श्राशा श्रातमा का गुगा है, निराशा विकारमस्त मन का। गांधी जी कहा करते हैं कि श्राशावाद श्रास्तिकता है। निराश व्यक्ति नास्तिक है। जो श्रास्तिक है, जिसे ईश्वर की शक्ति में विश्वास है, जो हृदय से विश्वास रखता है कि जगत् के प्रत्येक कार्य श्रीर योजना के पीछे एक श्रर्थ, एक तात्पर्य, एक महती शक्ति है वह निराशा को श्रपने निकट नहीं श्राने देगा। फिर जहाँ लद्य के प्रति तन्मयता है, एकायता है तहाँ निराशा का श्राभास भी नहीं है।

आत्मविश्वास श्रात्मा के प्रति गहरी निष्ठा का श्रश है। मनुष्य जितना ही श्रात्मनिष्ठ होता है उसका श्रात्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। श्राशा में फलासिन्त है, श्रात्मविश्वास में श्रन्तर्द्शन है। श्राशा जीवन-वृत्त की लताश्रों पर फैली फूलों की सुगध है, श्रात्मविश्वास पृथ्वी के श्रन्तराल में दूर तक फैला हुश्रा वृत्त-मूल है, जिससे वृत्त खड़ा है, जिससे उसका श्रस्तित्व है, श्रीर जिसके कारण वृत्त के समस्त शरीर में रस श्रीर जीवन दौड़ता है। जीवन के श्रन्त होत की भाँति।

मैंने ऊपर कहा है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों आत्मिनिष्ठ होता है त्यों-त्यों उसमें आत्मिनिश्व सात वहीं कहीं गई आत्मिनिश्वास सजग श्रीर हढ होता है। इसमें कोई जिल्ल बात नहीं कहीं गई है। विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि उसकी सत्ता शरीर से श्रलग भी है। श्राखिर श्राप क्या हैं। क्या श्राप १०० या १५०पोड का मास-हड्डी रखने वाले मात्र हैं क्या श्राप श्रमुक नामधारी या श्रमुक जाति के या श्रमुक स्थान के निवासी मात्र हैं ऐसा कौन मनुष्य है जिसने न कहा हो—यह मेरा शरीर है। फिर श्राप वह हैं जिसका शरीर पर श्राधिपत्य है, स्वामित्व है। प्रति दिन

श्राप श्रमेक वार 'मैं' शब्द का उचारण करते होंगे। पर क्या श्रापने कभी विचार किया है कि यह 'मैं' जो शरीर, मन, देश, काल, नाम, रूप श्रीर जाति के परिचय के बाद भी वच रहता है, क्या है 2' वह जो शरीर का स्वामी है, मन का स्वामी है, जिसके कारण श्रापका, नाम-रूपादि का परिचय सम्भव है, वही श्रात्मा है। जो मनुष्य जानता श्रीर समम्भता है, श्रनुभव करता है कि वह शरीर मात्र नहीं है, उसकी शक्ति का मूल स्रोत शरीर नहीं है, वह शरीर से वँधा होकर भी वस्तुत शरीर से वँधा नहीं है वही श्रात्मिष्ठ है। श्रात्मा के श्रस्तित्व के प्रति इसी सजगता से श्रात्मिवश्वास का विकास होता है।

जिस मनुष्य ने मानव जीवन के लच्य को हृदयंगम कर लिया है और उसके अनुकूल जीवन का एक विशिष्ट लच्य चुन लिया है, जो अपने लच्य में तन्मय है, उसके प्रति अपित है उसका हृदय सदा आशा से पूर्ण होता है; उसमें प्रवल आत्मविश्वास की ज्योति होती है। वह जानता है कि मैं तुच्छ नहीं हूं, अपदार्थ नहीं हूं, मेरे पीछे असीम शक्तियाँ हैं, मै वैठ नहीं सकता, रुक नहीं सकता, मुक्ते अपना नियुक्त कार्य करना है और मै उसे कर के रहूंगा।

ऋँग्रेजी किन गोल्डिस्मिथ ने लिखा है कि आशा लघु दीपक के उस िकत-मिल प्रकाश की भाँति है जो मार्ग को अलकृत और आनन्दपूर्ण कर देता है, और ज्यों-ज्यों रात अधिकाधिक ऋँधेरी होती है त्यों-त्यो उससे उज्ज्वलतर प्रकाश-किरणें फूटती हैं।\*

सिनमुन श्राशा जीवन का दीपक है। ऐसा दीपक, जो ज्यों-ज्यों कठि-नाइयाँ वढ़ती है, श्रधकार बढ़ता है, परिस्थितियाँ जटिल होती हैं त्यों-त्यों

<sup>\*</sup> Hope, like the glimmering taper's light, Adorns and cheers the Way,

And still the darker grows the night, Emits a brighter ray.

श्रधिक प्रकाश देता है। उसकी बत्ती श्रात्मा के भीतर फैली हुई वहाँ से बराबर स्नेह का दान प्राप्त करती रहती है। यह स्नेहदान कभी जुकता नहीं, इसलिए दीपक के कभी वुमाने का कोई हर नहीं। जिसके हृद्य में त्राशा का दीपक जल रहा है, वहीं सुखी है। सब प्रकार की समृद्धि, तत्वत , एक मान-सिक स्थिति है। स्थूल समृद्धि का श्रारम्भ भी पहले मन में ही होता है, उसकी जड़े पहले मन में फैलतो है और वाद में पृथ्वी पर पल्लवित होती हैं। आगा ही आपको वह बना सकती है जो आप बनना चाहते हैं। यात्री का मुख सदा लच्य की झोर होता है, श्रौर जिस श्रोर मुँह होता है उसी श्रोर वह जाता है। जिसके लिए श्राप में दढ श्राशा होगी, उसी की प्राप्ति का दढ़ निश्चय भी होगा और उसे ही आप प्राप्त करेंगे। कभी निराशा को, निषेधा-त्मक भावना को मन में न श्राने दीजिए। इससे शक्ति का हास होता है। इस भाव को कभी वलवान न होने दोजिए कि आप में अमुक कार्य करने, अमुक लच्य तक पहुँचने की शक्ति का श्रभाव है। श्राप कभी न भूलिए कि श्राप चुद्र वन्ध्नों से ऊपर उठने के लिए हैं, आप में आत्मा की असीम शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। इस आत्म-विश्वास की उभरने दीजिए कि सत्य असत्य पर विजयी होगा-श्राप को सफलता मिलेगी, श्राप श्रवश्य वह वर्नेगे जो बनना चाहते हैं। यह विश्वास कीजिए कि आप भी वैसे ही हैं, जैसे होना चाहते है. नैमा त्रापका प्रादर्श है। त्राप में भी वहीं शक्ति, वहीं प्रकाश, वहीं प्रतिमा, वही गुरा है। श्रात्मविश्वास उस विजली की मीटर के समान है जो यत्र को गति देता, उसे मचालित करता है। जब तक भूमि, जल, वाय श्रीर सूर्य की रासायनिक शक्तियाँ वनस्पतियों पर प्रापना रासायनिक प्रभाव डालती रहती हैं तभी तक उनका जीवन है, उनका विकास है। इसी प्रकार आशा श्रौर श्रात्मविरवास में श्रद्भुत् जीवनदायी रासायनिक तत्व भरे पहे हैं। सूत्रय वह विष है जो हमारी मूल शक्ति-स्रोत को सुखा देता है, निराशा वह आग है जो हमारी शक्तियों को जला देती है। दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा न मिलेगा जिसको अपनी आत्मा में, अपने में विश्वास होते हुए भी जीवन में सुख और सफलता न प्राप्त हुई हो, जब ऐसे हजारो व्यक्ति मिलेंगे जिनमें योग्यता और शक्ति होते हुए, निराशा और आत्मविश्वासशून्यता के कारण, जीवन अत्यन्त हीन तल पर एक कर सुख रहा है।

जो मनुष्य निर्भय होकर, कह सकता है कि मैं अवश्य अपने लच्य को प्राप्त करेंगा, मुक्तमें उसे प्राप्त करने की शक्ति हैं, वही उसे प्राप्त करेगा। 'मैं इस कार्य को करूँगा' हृदय से निकलने वाले इस वाक्य में अद्भुत् शक्ति भरी हुई है। हममें चाहे जितनी योग्यता हो, जितनी शक्ति हो पर इस योग्यता और शक्ति का सम्चालन यदि अविचल आत्म-विश्वास के द्वारा न किया जायगा तो सम्पूर्ण शक्ति व्यर्थ जायगी। जहाँ आत्मविश्वास नहीं है तहाँ सम्पूर्ण सृजनात्मक शक्तियाँ पगु हैं। निराशा और आत्मविश्वास गृहीं है तहाँ सम्पूर्ण सृजनात्मक शक्तियाँ पगु हैं। निराशा और आत्मविश्वासशून्यता के कारण ही बढ़े-बढ़े वीरों ने युद्ध में कन्धे डाल दिये हैं, और उनके जीवन का समस्त कार्य नष्ट हो गया है।

कोलम्बस एक सामान्य नाविक था पर उसमें अद्भुत आत्मविश्वास था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। लोग उसकी बातें सुन-कर हॅसते थे और उसकी बातों को धर्म-विरुद्ध कहते थे। यही कोलम्बस भारत की खोज में निकला और अमेरिका का पता लगा लाया। जब वह भारत की खोज में रवाना होने को तैयार हुआ तो कोई नाविक साथ जाना नहीं चाहता था। अज्ञात की इस यात्रा में, जहाँ मेर्यु का भय स्पष्ट दिखाई पढ़ता था और सफलता की आशा बहुत कम थी, कौन उसका साथ देता थ राजा और रानी के दबाव पर मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए। बेडा रवाना हुआ। चलते-चलते महीनों बीत गये पर कहीं जमीन का कोई निशान नहीं। साथी नाविक, जो कोलम्बस के पागलपन पर पहले ही से चिढे हुए थे, विगइ

गये। उन्होंने जहाज खेना बन्द कर दिया और कोलम्बस को मार हालने की धमकी दी। बोले—'यदि तुमने चूँ भी की तो हथकड़ी पहनाकर जहाज की कोठरी में हाल देंगे।' बहुत सममाने बुमाने पर नाविक कुछ दिन तक और जहाज खेने को तैयार हुए। महासागर में, जहाँ भयकर लहरें, चारों ओर अनन्त जलराशि, बिगड़े हुए साथी थे, कोलम्बस का सहारा उसका दृढ आत्मविश्वास था। उसकी आँखों में एक नई दुनिया का स्वप्न भरा था, त्फान आये, सहसा एक मस्तूल खराब हो गया। कुछ दूर आगे, केनरीज होप के २०० मील पश्चिम, ध्रुवयंत्र विगइ गया। पर कोलम्बस किसी कठिनाई के कारण अपने लक्ष्य से विरत नहीं हुआ। उसके सामने एक ही लक्ष्य, एक ही स्वप्न, एक ही आहा। असे सहारे वह आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने पर उसे माहियों की कुछ लकिहयाँ तैरती दिखाई दीं। और आगे आकाश में कुछ पत्ती उदते दिखाई पड़े। उसका स्वप्न सत्य हो गया। १२ अक्टूबर १४६५ को उसने नई दुनिया की भूमि पर अपना मत्यड़ा गाइ दिया।

नेपोलियन का जीवन भी ऐसे ही आत्मिविश्वास से पूर्ण था। उसकी यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि 'मेरे कोश में 'असम्भव' शब्द नहीं है।' कोई किठ-नाई उसका दम नहीं तोइ सकती थी। उसे अपनी शक्ति में हढ़ विश्वास था। जब उसकी सेना के सामने आल्पस आ पड़ा और साथियों ने कहा, अब क्या होगा, यह पर्वत तो दुभेंद्य है, तब नेपोलियन हॅस कर बोला—'कुछ नहीं, वह हमारे लिए रास्ता कर देगा।' उसकी आशा से लोग काम में जुड़ गये और मार्ग बना दिया गया।

नेलसन ब्रिटेन का प्रसिद्ध सेनापित हो गया है। उसकी विजयों के पीछे भी उसका प्रवल श्रात्मविश्वास था। नील नदी के युद्ध से पूर्व नेलसन ने सेना-नायकों के सामने लढ़ाई का नक्शा रखा। वेरी वोल उठा—'यदि हमारी विजय न हुई हो तो दुनिया क्या कहेगी ? नेलसन तमक कर बोला—''यदि ? यदि के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, जीत निश्चय ही हमारी होगी। हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारी विजय की कहानी कहने वाला कोई वचेगा या नहीं।" जब सेनानायक जाने लगे तो उसने आत्मविश्वास भरे शब्दों में फिर कहा—"कल इस समय के पहले ही या तो मुम्ने विजय प्राप्त हो जायगी या मेरे लिए वेस्टॉमनिस्टर गिरजे में कब तैयार हो जायगी।" कैसे आत्मविश्वास और आशा के शब्द हैं ये! और अन्त में वे सत्य हुए।

डिजरायली एक गरीब कुटुम्ब में उत्पन्न हुन्ना था। उसकी चारों त्रोर निराशा का वातावरण था पर वचपन से ही उसका हृदय श्रात्मविश्वास से पूर्ण था। उसे श्रपने ऊपर, श्रपनी शक्ति पर विश्वाम था। वह सोचा करता था कि जब हजारों वर्ष पहले गरीव यहूदी जोसफ मिश्र का प्रधान मन्नी बन गया तो मैं क्यों नहीं वन सकता। उसकी वातें सुनकर लोग हॅस देते थे। किसी ने उसे उत्साहित नहीं किया। परिस्थितियाँ उसके प्रतिकृत थीं पर श्रपने हढ विश्वास के सहारे वह श्रागे वढता गया। उसका कहना था कि जो वार्ते एक वार हो चुकी है, वे फिर घटित हो सकती हैं। मैं परिन्थित का गुलाम नहीं हूं और श्रपनी शक्ति से बाधाओं को दूर कर सकता हूं।' हढ़ श्रात्म-विश्वास से उसने सचमुच सव वाधाऍ दूर कर लीं श्रौर एक लेखक के शब्दों में 'वह छोटे दरजे वालों के बीच से आगे वढा, मध्यम दरजे वालों के बीच से श्रागे बढा, ऊँचे दरजे वालों के वीच से ऊपर उठा श्रीर राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति का मालिक वन वैठा। पालंभेट मे लोगों ने उसकी हॅसी उड़ाई, उसे घृगा की दृष्टि से देखा, श्रपनी श्रानिच्छा का प्रदर्शन केया परन्तु उसने केवल यही कहा-'समय श्रायेगा जब तुम मेरी बात पुनोगे। शशीर समय श्राया जब वह भाग्यहीन बालक इंग्लैंगड का प्रधान ात्री हो गया और लगभग पच्चीस वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य का गार्यविधाता बना रहा। 🍧

श्रात्मनिष्र श्रोर श्रात्मविश्वासी व्यक्ति श्रत्यन्त खतरे श्रोर विपत्ति की धदी में भी निश्चल रहता है। बहे-बहे बीर पुरुष भी समाज के भय से, वह-मत के भय से जहाँ कुचा डाल देते है. तहाँ भी वह निश्चिन्त रहता है। वह भीड़ की स्वीकृति श्रौर तालियो पर निर्भर नहीं करता। परवा नहीं यदि समाज उसे छोड़ दे या उसका बहिन्कार करे, साथी उपहास करें श्रीर श्रलग हो जायँ पर जब तक उसका श्रन्तर दढ है. जब तक उसमें श्रात्मविश्वास का प्रकाश है तव तक वह श्रपने नियुक्त काम को करता ही जायगा। स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी प्रसिद्ध कविता 'तवे तुमि एकला चालो रे' में इसी भाव को व्यक्त किया है। भले अन्धकार हो, हाथ सुमाई न देता हो, तुफानी हवाएँ चल रही हो, कएटकाकीर्ण पथ हो, कठिनाइयाँ उपहास करती हों, सायी विछुद गये हों श्रीर तुम्हारी पुकार शून्य में टकराकर रह जाती हो, कोई तुम्हारी पुकार सुनकर न आता हो तव भी तुम श्रकेले श्रपने मार्ग पर चलते जाश्रो। महात्मा गाधी के जीवन की सफलता का रहस्य भी श्रात्मविश्वास में छिपा है। उन्होंने स्वयं तिखा है—" इस ससार में, चतुर्दिक अन्यकार के वीच, मैं प्रकाश की श्रोर जाने का रास्ता टटोल रहा हूं। प्रायः मै भूल करता हूँ और मेरे श्रन्दाज गलत हो जाते हैं। मैं इस आ्राशा से रहित नहीं हूँ कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जायॅ, या कोई भी न रहे तो उस हालत में भी में कच्चा नहीं निकलूँगा।" श्रात्मा की शक्ति श्रनन्त है इसलिए श्रात्म-निष्ठ व्यक्ति, श्रात्मविश्वासी श्रकेला होकर भी श्रकेला नहीं है। वह एक होकर भी अनेक है।

श्रात्मविश्वास उन्नित की पहली श्रावश्यकता है। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है—'श्रागे वढने के लिए हमे पहले श्रपने श्रन्दर श्रीर फिर ईश्वर में विश्वास होना ही चाहिए। जिसे श्रपने में विश्वास नहीं है, उसे ईश्वर में भी विश्वास नहीं हो सकता।' श्रात्मविश्वास के साथ श्रात्म-सम्मान का सम्बन्ध

श्रभित्र है। जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी है। श्रात्म-सम्मान के मूल में श्रपने प्रति ईमानदारी श्रीर सच्चाई का भाव है। जो श्रादमी श्रपने प्रति ईमानदार है, वहीं दूसरों के प्रति भी ईमानदार हो सकता है। शेक्सपियर के हेमलेट नाटक में पोलोनियस कहता है—

"This above all: To thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man"

श्रर्थात् 'सब से बड़ी बात यह है कि तुम अपने प्रति सच्चे वनो। श्रीर जैसे रात के बाद दिन का श्राना निश्चित है तैसे ही (श्रपने प्रति सच्चे होने के बाद) तुम किसी भी श्रादमी के प्रति भूठे नहीं हो सकते। ' जो श्रपना सम्मान करता है, वही दूसरों का भी सम्मान कर सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लच्य के प्रति तन्मयता के बाद आत्म-विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए पहली आवश्यकता है। तन्मयता से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। संसार का इतिहास उन लोगों की कीर्तिगा-थाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अन्धकार और विपत्ति की घड़ियों में आत्म-विश्वास के प्रकाश में जीवन की यात्रा की और परिस्थितियों से ऊपर उठ गये। उनसे भी अधिक सख्या उन वीरों की है जिन्हों इतिहास आज भूल गया है पर जिन्होंने मानवता के निर्माण में, उसे उठाने में नीव का काम किया है। केवल आत्मविश्वास और आशा के बलपर वे जिये और उसी के साथ उच उद्देश्यों के लिए प्राण समर्पण करने में भी न चूके। जैसे तूफान के समय नाविक के लिए दिग्दर्शक यत्र का उपयोग है वैसे ही जीवन-यात्रा में आशा और आत्म-विश्वास का महत्व है।

प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह स्थिति में कितना ही छोटा हो, ऊपर उठ सकता है। प्रत्येक मनुष्य प्रपनी शक्तियों का विकास कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य श्रपने लच्य को प्राप्त कर सकता है श्रथवा उसे बहुत्त निकट ला सकता है।

श्रावश्यकता इतनी है कि वह भूल जाय कि वह तुच्छ है, श्रपदार्थ है, पगु है—कुछ नहीं कर सकता। निराशा का बीज वहा घातक होता है, वह जब क्लेजे की भूमि में घुस जाता है तो उने फोइकर श्रपना विस्तार करता है।
निराशा के वृश्चिकदशन से श्रपने को बचाश्रो, यह मनुष्य की समस्त उत्पादक शिंचयों का नाश कर देता है। निराशा जीवन के प्रकाश पर दुर्दिन की बदली की तरह छा जाती है। यह श्रात्मा के स्वर को ज्ञीण करती है श्रीर चेतना के स्थान पर जहता, निश्चेष्टता की प्रतिष्ठा करती है। मानव में जो कुछ चेतना, जो श्रानन्द, जो श्रेष्ठता है, यह मानो उसकी श्रस्वी-कृति है।

मन को आत्मविश्वास से पूर्ण होने दीजिए। आप देखेंगे कि प्रकाश श्रोर श्रानन्द का भाग श्राप के जीवन में बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि जो कार्य श्रापको कठिन प्रतीत होते थे, वे सरल हो गये हैं, जो समस्याएँ आप को विकल श्रोर अस्थिर कर देती थीं वे कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करतीं श्रोर जो मार्ग श्रापको भयावना लगता था वह सुखद हो गया है। श्रोर लच्य को सिद्धि से श्रापको हटा नहीं सकता। श्राप उसे प्राप्त करके रहेंगे।

## महत्वाकांचा या उच्चाभिलाषा

महत्वाका का साधारण अर्थ है, अपनी वर्तमान स्थित से ऊँचा उठने की इच्छा। इस परिभाषा के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह मानव-मात्र का सामान्य गुणा अथवा इच्छा है। संसार में एक भी मनुष्य ऐसा न होगा जो अपनी स्थिति से अष्ठ स्थिति में जाने की इच्छा न रखता हो। कोई गरीबी में पड़ा है तो उससे मुक्ति चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी करना चाहता है, कोई विद्या के चेत्र में ऊँचा उठने की कामना करता है, कोई नाम और यश चाहता है। जो बीमार है वह स्वस्थ होने की इच्छा करता है, जो निर्वल है वह बलवान बनना चाहता है। जो चच्चा बोल नहीं पाता, वह बोलना चाहता है, जो चल नहीं पाता वह चलना चाहता है। मनुष्य मात्र अधिक अच्छी स्थिति में जाने की अभिलापा रखते हैं।

निजी सस्कार, परिस्थिति, वातावरण और मनोद्शा के अनुसार महत्वाकाचा के श्रनेक प्रकार हो सकते हैं। एक मनुष्य को श्रपनी गरीबी से ऊपर उठना है। ऐसा वह ईमानदारी, प्रवल परिश्रम या श्रध्यवसाय के द्वारा कर सकता है। इसके विरुद्ध ससार में ऐसे श्रादमी पर्याप्त सख्या में मिलेंगे जो धनार्जन के लिए उचित-ध्रनुचित सब प्रकार के उपायों का श्रयत्वम्व लेते हैं। वे रिश्वत देवर, भूठ बोल कर, श्रपने साथी व्यवसायियों श्रथवा सहचित्रयों को नष्ट करके भी रुपया कमायेंगे। उनके धनार्जन की इस वृत्ति में यदि किसी निद्रांष के साथ श्रान्याय होता होगा तो कह देंगे—श्रजी, ऐसा तो होता ही है। उनके धनार्जन के लोभ में कोई गरीब सरता हो तो उन्हें परवा नहीं। 'श्रव किस किस को देखा जाय।' इसी प्रकार प्रमुता, श्रिधकार श्रीर

} {

यश के लिए मी सब प्रकार के साधनों से काम लेने वाले लोगों से प्रस्वी भरी हुई है।

इसीलिए महंत्वानां सा बद कभी-कभी अनुचित आकासा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विना उचित परिश्रम और त्याग के उच स्थान पाने की चालवाजी जहाँ होती है तहाँ प्रायः इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे—"त्ररे, वह बड़ा महत्वादांची है।" पर सच पूछिए तो यह नकली, भठी महत्वाकाचा है। सची महत्वाकाचा में भौतिक उन्नति के साथ नैतिक श्रौर मानसिक—श्रौर इसीलिए एक सीमा तक श्राध्यात्मिक— उन्नति की श्राकाचा भी सम्मिलित है। महत्वाकांचा वस्तुतः उच्चाभिलाषा है। इसमें ऊपर उठने का भाव, तत्वतः, निहित है। जिसं इच्छा या कामना से मनुष्य उचित अनुचित का विवेक छोड़ देता है और सब प्रकार के भले सरे कर्म करने को उद्यत हो जाता है वह महत्वाकाचा नहीं क्योंकि वह उच्चाभि-लाषा नहीं । उच्चाभिलाषी का शक्तिस्रोत स्रात्मिक है । उसमें नैतिक उज्ज्व-लता की प्रकाश-किरगों के स्पर्श से विकसित होने वाले हृदय-कमल की सुगध है। जैसे जगत् की श्राशारूप वालाहण के सन्द सनद स्मित से, उसकी गुद-गुदाहर से श्रन्थकार के श्रावरण उघड़ते हैं श्रीर कलियां श्रपने हृदय-मधु पर से घू घट उठा देती हैं तैसे ही उचाभिलाषा के स्पर्श से मानव-मन का कल्मष धुल जाता है। वह श्रन्धकार से प्रकाश में, श्रसत् से सत् में, मृत्यू से जीवन में जाने को उद्यत होता है।

श्रवस्य हो इसका यह तात्पर्य नहीं कि महत्वाकाचा या उच्चाभिलाषा केवल श्राध्यात्मिक हो सकती है, वह भौतिक भी हो सकती है, श्रर्थात् वह श्रार्थिक, सामाजिक, शैच्चिक, शारीरिक, सभी प्रकार की हो सकती है। परन्तु सब के मूल मे एक भाव श्रावश्यक है—श्रापने लिए भी श्रीर दूसरों के लिए भी एक श्रधिक श्रद्धे ससार की रचना। जिसमें सची महत्वाकाचा है वह धन उपार्जन करेगा परन्तु दूसरों मा अनिष्ठ वरके नहीं, यह अभुता आस करेगा परन्तु उसलिए नहीं कि शोधितों का शोधिंगा और दिनतों का दलन किया जाय बिल हमलिए कि इन गांथनों होरा मानवजाति की मेदा में अधिक सुविधाएँ अस होती है। यह जम में उस शिखा आप्न करेगा उसलिए नहीं कि एक बँधी जीविका, एक पेशे में उसना प्रम्न हो, बिलक उसलिए कि अन के पालोंक में ने पेयल यह अपने जीवन-माग का अनुपन मन करे, पर दूसरों के तमसान्द्रण मानगा के उपाद भी गोल गांव और उन तक भी हान की ज्योति पतुना दे। महत्ता तका के मूल में व्यक्ति के नाथ ही समाज के कल्यावा की भावना भी है। पतुभा ने मनुष्य ने जाना है कि ज्यितन और नमाज का नम्यन्य ऐसा प्रनिष्ठ है कि एक ही उपैका करके दूसरा पनस नहीं सकता, दानों की दलति नाथ-गांथ होता है, दोनों का पनन नाथ-गांथ होता है।

जीयन का निशिल, निजी नाइव जितना कँना होना है, उसके प्रति जितनी ही तन्मयता श्रीर एनावना होती है, सहसानादा भी उत्तनी ही दिव्य होती है। सच्ची महत्वाकाचा से म्यप्न श्रीर प्रत्मना काभी प्रशाहीता है। दुनिया ने सदा क्यप्त देनने वालों, बड़ी-पहो कन्मनाएँ करने वालों, कँची श्रीनलापाएँ रराने वालों की हुनी उत्पाद है पर में ही है जिन्होंने मानवता को कँचे स्तर पर पहुँचाया है, जिन्होंने समाज का सम्कर किया है। श्रीन दुनिया में जो छुत के साधन है उन्हीं के कारण है, जो मुद्रिधाएँ है उन्हीं के कारण है। एक दिन जब पित्रयों को मुक्त श्रीकाया में उपते देरा कर मनुष्य ने स्वय भी उदने की श्रीकाचा की होगी तो 'ममक्तदार' व्यादिमयों ने उसे पागल वहा होगा, उसे स्वय भी श्रपने स्वयन श्रीर श्रपनी इच्छा पर हॅमी श्राई होगी। पर समय बीतता गया है, युग बदलते गये है, श्रताब्दियों पर शताब्दियों श्राई है श्रीर चली गई है किन्दु मनुष्य ने स्वयन देखना नहीं छोए। वह श्रपनी कल्पना के

ख्राकाश में उदता रहा—उसने कल्पना से परियों की रचना की जिनका सौन्दर्य उनके पखों पर उदता था। उसने अपने चिन्ता-जगत में उदनखटोलों का आविष्कार किया, हवाई घोड़े बनाये, फिर कल्पना को और सघन एवं ठोस रूप दिया, गुन्वारों में उदा, अब आकाश के लम्बे व्यवधान को अपने शक्ति-शाली वायुयानों से उसने तुच्छ बना दिया है। हजारों वर्ष पूर्व का स्वप्न सत्य हो गया है और अब भी उसकी प्यास मानों ज्यों की त्यों है: अब वह अन्तिर्त्त के वायुशून्य व्यवधान को पार कर उन नचत्रों और प्रहों को छूना चाहता है जिसकी कल्पना 'मैया मैं चन्द खिलौना लैहों' के रूप में ससार के प्रत्येक शैशव के उपर मंडराती रही है। और जिसे 'बौने का चाँद पकड़ना' कहकर लोक-साहित्य की उपहासपूर्ण जिह्ना अपने को साथक मानती रही है। पर कल का बौना आज बढ़ गया है और कल विराट होने जा रहा है, और कोई आश्चयं नहीं कि वह चाँद को पकड़ ले।

प्राचीन काल के योगियों द्वारा हजारों मील दूर एकान्त स्थान से अपने शिष्यों को आदेश करने की बात सुनकर किसने आश्चर्य से दांतों तले उंगली न दबाई होगी। हमारी अद्धा ने उसे मान लिया हो पर बुद्धि ने उस पर प्रश्न-चिद्ध लगाने और उसका मखील उद्धाने का अवसर कदाचित् ही कभी खोया हो पर आज के टेलीफोन और टेलीविजन ने, प्रकारान्तर से, उनके उपहास का बदला ले लिया है। विज्ञान के शत-शत आविष्कारों ने वैज्ञानिकों की कल्पना और शोधशालाओं से निकल कर हमारे गृहों में प्रवेश किया है। वे हमारे गृहों को प्रकाशित करते हैं, हम पर पखा मलते है, हमारे सामने गाते और नाचते हैं, हमें घर वैठे जगत् के समाचार सुना जाते है, हमारे मित्रों और सम्बन्धियों को हमारे निकट लाते हैं। आप विजली का स्विच—बटन—दवाते है और पखा नाचने लगता है, प्रकाश हॅसने लगता है और रागिनी थिरकने लगती है। आप टेली-

फोन का डायल घुमाते है, 'हलो राम' श्रीर मित्र से वाते करने लगते है पर श्रापने क्या कभी इस पर विचार किया है कि इनमें से एक-एक सुविधा के पीछे वर्षों की कल्पना, वर्षों के स्वप्न और प्राय जीवनन्यापी श्रध्यवसाय का इतिहास छिपा है। कभी-कभी एक-एक कल्पना की आरायना में कितने ही मुलयवान प्राणों की विल चढानी पढ़ी है। क्या ये सब कार्य सच्ची महत्वा-काचा के विना सम्भव थे ? एक एक रोग को विजय करने में कितने ही जीवन. कितने ही त्रात्मस्फूर्त्त यौवन की भेट देनी पड़ी है। क्या यह सब केवल सुद्र स्वार्थ या निजी लाभ की भावना से सम्भव हुआ है 2 जव मिश्र से फैलते-फैलते हैजा पैरी मे फैला श्रीर दो-दो सौ श्रादमी रोज मृत्यु के श्राम होने लगे तव तुई पास्चर से शान्त न वैठा रहा गया, वह अपने अन्य अनुमन्धानो को छोड़ इस रोग पर विजय पाने में लग गया। खाना पीना भूल गया। एक मित्र ने सममाया कि वह अपने को भयानक खतरे में डाल रहा है और इस तरह वह भी इसी महामारी की भेंट हो जायगा, तब पास्चर ने हॅसकर इतना ही कहा-"पर कर्त्तव्य क्या है ?" श्रीर श्रपने कार्य में तन-मन से लग गया। इसी वीच उसके पिता की मृत्यु हो गई, उसकी दो छोटी लढ़िकयाँ चल वसीं। पर उसने श्रपना कार्य न छोड़ा । उसने श्रनेक प्रकार के कीटागुओं का श्रध्य-यन किया, अनेक रोगों पर विजय प्राप्त की। उसके आविष्कारों के कारण प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों के प्राण वचते हैं। मानव जाति के इस उपकारी के हृदय मे कितनी ऊँची आकाचाएँ रही होंगी। जिनके कारण उसने श्रपना सम्पूर्ण जीवन मनुष्य को दु.ख-ददं से छुड़ाने में लगा दिया। याद रखना चाहिए कि युद्धस्थल में जीवन की ममता भूलकर, दहाइती तोपों के सामने, शत्र की टोली में धुस जाना उतना कठिन नहीं, यह चिणिक आवेश में भी सम्भव हो सकता है पर प्रत्येक च्रा किसी कार्य मे केन्द्रित रह कर जीवन-व्यापी साधना करते रहना वहुत कठिन है। ब्रह्ममुहूर्त से लेकर रात-रात तक

पास्चर काम करता था, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, मास पर मास वीतते गये पर उसकी लगन वही रही। यहाँ तक कि उसे पद्माघात हो गया। पर ज्योंही वह उसके चगुल से छूटा श्रौर चलने-फिरने योग्य हुश्रा कि फिर श्रपने काम में लग गया।

श्रल्ट्रावायलेट और श्रल्ट्रा शार्ट वेव नामक विद्युत्-तरगों से श्राज ससार के श्रनेक विषम रोग श्रच्छे किये जा रहे हैं। श्रल्टा शार्ट वेव के श्राविष्कारक जर्मनी के एक डॉक्टर एविंन श्लीफेक थे। वर्षों के प्रयोग के वाद वह इस निश्चय पर पहुँचे कि १० मीटर से भी कम लम्बाई को रेडियो-रियमयाँ (श्रल्ट्रा शार्ट वेव) विषम रोगों के इलाज मे जादू का काम कर सकती हैं। उन्होंने पहले उसे फोड़े-फु सियों पर श्राजमाया। उसके वाद श्रन्य श्रनेक व्याधियों पर । उन्होंने एक ऐसी लड़की को चगा कर दिया जो मृत्युशय्या ' पर श्रपनी श्रन्तिम घडियाँ गिन रही थी श्रीर उसके फेफड़े बेकार हो चुके थे। डाक्टरों श्रौर विशेपहों ने उसे जवाव दे दिया था। वाद में उन्होंने नासर और फेफ़ाइ के फोड़ों के अनेक रोगियों पर इन रशिमयों का प्रयोग किया और अधिकाश को विल्कुल अच्छा कर दिया। एक अँमेज के सिर मे व्य मर-भीषण वण-हो गया था। बोलना-चालना तो दूर वह किसी की वात न समभ सकता था। इसी रेडियो-रिश्म की चिकित्सा से वह भी श्रच्छा हुआ। सकामक रोगों के उपचार में इन किरगों ने वड़ी सफलता प्राप्त की थी। डा॰ श्लीफेक का निष्कर्ष यह या कि प्रत्येक रोग श्रौर प्रत्येक कीटागा के लिए एक विशेष लम्बाई की विद्युत-तर्ग घातक होती है श्रीर उसमें उस रोग के कीटागु नष्ट हो जाते हैं। इस पद्धति के आधार पर हजारों रोगी रोगमुक्त किये ग्ये हैं। प्रारम्भ में वड़े वड़े विशेषज्ञों ने डा॰ रखीफेक की हॅसी उदाई पर त्राज उनके मुखर उपहास सदैव के लिए मौन हो गये हैं।

एक श्रोर जहाँ रोगों से युद्ध करके उन पर विजय पाने में कितने ही

उदारचेता वैज्ञानिक लगे हैं तहाँ दूसरे मनुष्य को मृत्यु के जबड़े से मुक्त करने की चेष्टा में हैं। उनका विश्वास है कि जैसे मशीन के पुरजे षिस जाते हैं तो वदल दिये जाते हैं और मशीन पुनः काम करने लगती है वैसे ही शरीरयत्र के भी परजे नये लगाये जा सकते हैं। जीवविज्ञान-विशारद कृत्रिम हृदय वनाने में निरन्तर प्रयत्नशील है। ब्रिटेन श्रीर श्रमेरिका के वैज्ञानिकों ने पशु-पिच्यों पर इन सिद्धान्तों के प्रयोग में एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है। इसी वैज्ञानिक तो इस कार्य में श्रौर भी श्राग वढ गये हैं श्रौर मनुष्य-शरीर पर भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे श्रवश्य सफल होंगे श्रोर तव श्रस्पतालों मे श्रोषियों की तरह विभिन्न श्रन्थियाँ — ग्लैंड्स-भी सुलभ होंगी जिन्हें शरीर की जीर्ण प्रन्थियों के स्थान पर अपरेशन-द्वारा, -लगाया जा सकेगा। ये वैज्ञानिक इस प्रयत्न में भी हैं कि जन्म से ही मनुष्यों को निर्दाष बनाया जा सके । उनका कहना है कि विभिन्न प्रन्थियों से एक प्रकार का रस निकलकर रुधिर में मिलता रहता है श्रीर इसी रस के कारण रुधिर सक्तम रहता है। इसी रस को 'हारमोन्स' के रूप में प्रनिथयों से श्रलग करके सुरिच्तित रखने की चेष्टाऍ की जा रही हैं। इन हारमोन्स के इजेक्शन देकर मूर्ख को विद्वान, नाटे को लम्बा, चिड्चिड़े को सौम्य बनाया जा सकेगा। श्राज बहुत से लोग इन वैज्ञानिकों के प्रयत्नों पर हॅसते भी हैं पर वे अद्भुत आतम-विश्वास से पूर्ण हैं, उनमें उच्चाभिलाषा काम कर रही है. यह श्रभिलाषा कि मनुष्य दीन, दुविंदग्ध, दुर्वल, श्रशक्त, रोगी श्रौर हीन जीवन बिताने के लिए -नहीं पैदा हुआ है, श्रौर उसे हम स्वस्थ, सुखी, शक्तिमान श्रौर अपने ऊपर पूर्ण नियत्रण रखने की शक्ति से युक्त बनाकर छोड़ेगे। जैसा कि प्रत्येक चेत्र में होता है, विज्ञान में भी जहाँ श्रानेक वैज्ञानिक विज्ञान की ध्वसात्मक शक्तियों के विकास खाँर उनके प्रयोग से मानवता के सर्वनाश में लगे हुए हैं तहाँ अनेक उसे मृत्यु और दुःख के जबदे से निकालकर शक्ति, समृद्धि श्रौर

श्रानन्द के स्रोत तक पहुँचाने में प्रयत्न-शील है श्रौर नहीं कार्य कर रहे हैं जो किसी समय हमारे ऋषियों ने श्राध्यात्मिक तल पर किया था।

मानव-ज्ञान की यात्रा में एक-एक इच भूमि पर त्र्यागे बढने के लिए न जाने कितने प्रयत्न, कितने बलिदान किये गये है श्रीर किये जा रहे है। एक-एक प्रहमराइल की खोज में लोग वर्षों से लगे हैं, सूर्य-रश्मियों का पृथक्कररा श्रीर उनकी शक्तियों का श्रनुसन्धान किया जा रहा है, इतिहास के प्रम्तेर-खराडों में प्रारा फूँ का जा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व पल्लवित सभ्यतात्रों की खोज की जा रही है। मनोविज्ञान के नूतन प्रयोगों ने शिच्नणकला में क्रान्ति कर दी है। पृथ्वी के दुर्गम स्थल मानवीय साहस के पदाघात से कम्पित श्रौर ध्वनित हैं। उत्तर श्रौर दिज्ञिण ध्रुवों की खोज में कितने ही साहसी श्रन्वेषकों ने असीम कष्ट सहे हैं. कितनों ने प्राणदान किया है पर उसके सम्बन्ध में वे हमारी ज्ञानयात्रा को एक मजिल त्रागे पहुँचा गये हैं। हिमालय के दुर्गम शिखरों पर मानव के प्राणों की वाजी लगी हुई है। गौरीशकर श्रौर कंचनजघा, नन्दादेवी श्रौर नगा पर्वत को विजय करने की श्राकांचा, श्रगिशत बलिदानों के बाद भी, कम नहीं हुई है। मानव का श्रमम साहस प्रकृति के गर्वोन्नत मस्तक को मुकाने में निरन्तर प्रयनशील है। यद्यपि श्रभी तक हिमालय का केवल, कामट नामक एक श्रग ही विजित किया जा सका है ऋौर गौरीशकर (एव-रेस्ट), नगा पर्वत इत्यादि के विजयामियान में बार-बार प्राणों की बलि देनी पड़ी है परन्तु आरोही विल्कुल निराश नहीं हैं, उनके प्रयत वरावर जारी हैं। १८६५ से आज तक नगा पर्वत पर ही आरोइए के अनेक प्रयत्न किये जा चुके हैं। ममेरी नामक साहसी अप्रेज ने १८६५ में पहली वार एक गोरखे को लेकर नगा पर्वत पर चढने की चेष्टा की। वह २१००० फुट की ऊँचाई तक पहुँचा श्रौर डायका ग्लेशियर तक गया किन्तु वहाँ से लौट न सका। नगा पर्वत के विशाल हिमस्तम्भ पर यह मानव का पहिला बिलदान था। सैंतीस वर्ष तक

फिर किसी ने चूँ न की। १६३२ ई॰ में जर्मन पर्वतारोही हर मरकल के अधिनायकत्व में जर्मन और अमेरिकन युवको के एक दल ने आरोहण का प्रयत्न किया । महीनों तक वर्फ, त्फान श्रीर श्रसीम कठिनाइयो का सामना करने के वाद २३१७०फुट ऊँचाई तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हुई। १६३४ में इसी दल के कुछ प्रमुख सदस्यों ने कुछ और आरोहियों के साथ पुनः श्रारोहरा का प्रयत किया पर २३००० फुट से ऊपर न जा सके श्रीर इस श्रारोहरा में प्रायः सभी प्रमुख श्रारोही नष्ट हो गये। १६३७ई० में डा॰ कार्लबेन की अध्यत्तता में पुन आरोहण की चेष्टा की गई किन्तु इस वार फिर तुषार-स्तूप के पतन से एक सदस्य को छोड़ कर सब काल-कवलित हुए। श्रव तक नगा पर्वत के आरोहण में जितनी आणहानि हुई है उतनी किसी और श्रग के श्रारोहरा में नहीं हुई। ससार के सब से उत्तु ग श्रग गौरीशकर या एवरेस्ट पर सब से पहला श्रभियान १६२१ में हुआ। इसमें डा॰ केलस-जैसे कुशल श्रारोही की मृत्यु हुई पर दल के नेता कैप्टन जी० बी० ब्रूस ने २७३०० फुट की ऊँचाई तक आरोह्या करने में सफलता प्राप्त की। दूसरे साल, १६२२ ई० में, एक दल ने फिर प्रयत्न किया पर वह पूर्णत विफल हुआ श्रौर एक विशाल हिमखराड के पतन के कारण, दवकर, सात व्यक्तियों को प्राणदान करना पड़ा। १६२४ में व्रिगेडियर-जेनरल व्रुस की श्रध्यक्तता में श्रत्यन्त कुशल श्रारोहियों का एक दल श्रारोहण के लिए रवाना हुआ। इसमें मेलोरी श्रौर इर्विन-जैसे कुशल श्रारोही थे। यह कहा जा सकता है कि यह श्रारोहण सफल हुआ। = जून को मेलोरी श्रीर इर्विन गौरीशकर श्रग के मस्तक पर वढ़ गये। २६८०० फुट पर गड़े तम्बू से लोग दूरवीन के सहारे यह श्रद्भुत दृश्य देख रहे थे। दुर्जय प्रकृति पर श्राज मानव ने विजय प्राप्त की थी। पर विजयी आरोही-द्वय पुन. लौट न सके। लौटने के पूर्व ही शिखर पर भीषरा श्रांधी श्रा गई श्रोर रात को बहुत देर में शान्त हो पाई।

श्राँघी चल रही थी श्रीर निरन्तर तुषार-पात हो रहा था। इसलिए शीध्रता से दोनों की प्राण-रत्ता का प्रयत्न न किया जा सका श्रीर उन्हें वहीं हिम-समाधि लेनी पद्दी। १६३३ में फिर एक शक्तिशाली दल ने आरोहण का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न मे ब्रिटेन की राजकीय भौगोलिक परिषद् (रायल ज्योग्राफिकल सोसायटी), यूरोप की ग्राल्यस समिति तथा हिमालय काव जैसी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग था और प्रख्यात ब्रिटिश आरोही श्री रटलिज इस दल के नायक थे। बढ़ी-बढ़ी तैयारियाँ की गई। २७४०० फुट ऊँचाई तक चढ़ने-मे सफलता हुई पर प्रचड मामावात श्रौर भयकर तुषारपात के कारेण श्रन्तिम श्वग पर न पहुँचा जा सका। १६३७ में भी प्रयत्न किया गया। इतने प्रयत्नों के बाद भी पूर्ण सफलता नहीं मिली है। वैसे तो हवाई जहाज इन चोटियों के ऊपर उड़ने में सफल हुए हैं पर मनुष्य के चरगा-चिह्न पर्वत के मस्तक पर पहुँच कर पुन. लौट आये हों, ऐसा श्रमी तक नहीं हो सका है। उत्तंग पर्वत-श्यों के ऋरोह्या में मनुष्य के साहस की पूरी परीचा हो जाती है। यह कोई सरल कार्य नहीं। म्राधिक ऊँचाई पर वातावरण का घनत्व कम हो जाता है। हवा मे प्राणवायु—श्राक्सिजन—की कमी हो जाती है। साँस लेने में कठि-नाई होती है। फेफड़े खराव हो जाते हैं। भयंकर शीत के कारगा रुधिर-वाहिनियाँ फट जाती हैं। चहानें खिसकती हैं, भयहर आधियाँ चलती हैं, तुषारपात होता है। ऐसी भयहर कठिनाइयाँ भी मनुष्य के साहस को भग नहीं कर पाती हैं। मनुष्य पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं।

क्या इस प्रकार के कार्य, जिनमें मौत के जबहे में प्रवेश करके, मानव ने जीवन की दीत्ता ली है, सच्ची महत्वाकात्ता, सच्ची उच्चाभिलाषा के विना सम्भव हैं <sup>2</sup> जैसे पखहीन पत्ती उद नहीं सकता उसी प्रकार जिसमें मह-त्वाकात्ता वा उच्चाभिलाषा नहीं है वह कभी परिस्थितियों से ऊपर उठने, दुर्जय कठिनाइयों को पराजित करने में सफल नहीं हो सकता। उच्चामि-

लाषा का तो अर्थ ही है कि हम अपनी वर्तमान अवस्या से ऊपर उठकर रहेंगे. हम अपनी पशुता पर विजय प्राप्त करेंगे. हम अन्धकार और जहता के निहा-सय जीवन से निकल कर प्रकाश श्रीर चेतना के जीवन मे प्रवेश करेंगे। जब उच्च सकल्प के भावावेश में मन का स्पर्श होता है तब उसमें दढता आती है श्रौर निर्मलता एव पवित्रता का उद्भव होता है। तव श्रपवित्रता, हीनता की काई श्रपने श्राप कटने लगती है। जब सनुष्य को श्रपनी श्रन्तःशक्तियों का श्राभास मिलता है तभी वह श्रपनी हीन स्थिति से श्रसन्तुष्ट होकर उससे ऊपर उठना चाहता है। श्रपवित्रता, श्रशक्ति श्रौर हीनावस्था श्रप्राकृतिक, पाशिवक, मालूम पढ़ती हैं क्योंकि वह पाशिवक ही हैं। इसी ज्ञान से अपवि-त्रता श्रीर हीनावस्था में दुःख का श्रनुभव होता है, मन व्यथित होता है, ऊपर उठना चाहता है। जैसे शमी मे श्राग छिपी होती है वैसे ही मनुष्य मे श्रनन्त सभावनाएँ श्रीर शक्तियाँ छिपी है। उच्चाभिलाषा इन प्रच्छन मानवीय शक्तियों के द्वार खोल देती है। इसी के पखों पर मनुष्य श्राकाश में उड़ता है, समुद्रों की छाती चीर कर पृथ्वी के श्रोर-छोर को एक कर देता है, पहाड़ो के सिर पर पदाघात करता है। कोई भय, कोई खतरा, कोई कठिनाई, कोई सकट उसका दम नहीं तोड़ सकता। उच्चाभिलापा मानो मानव की दिव्य-ईश्वरीय-शक्तियों की भौतिक जगत् पर विजय की घोषणा है। इसीलिए इसके विना कोई भी श्रेष्ठ कार्य सम्भव नहीं। एक-एक देश ने श्रपनी स्त्रतन्त्रता के लिए लच्च-लच्च प्राणो की आहुति दी है। घर से उपेक्तित, समाज से तिरस्कृत होकर भी हजारों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, श्रज्ञान के श्रन्थकार के विरुद्ध निरन्तर युद्ध किया है, श्राज भी कर रहे हैं। जहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उन स्थानों पर भी, यशालिप्मा से दूर रह कर, कर्तव्य की वेदी पर श्रगिएत मानवों ने प्राणोत्सर्ग किये हैं। दीन-दुखियों की सेवा,

दिरिंदों के उपकार, रोगियों की परिचर्या और दिलतों के सुख-सवर्द्धन में कितनों ने अपना जीवन लगा दिया है या लगा रहे है। क्या ये सब कार्य आत्मा की सच्ची प्रेरणा और सच्ची महत्त्वाकाचा के विना सम्भव हैं ऐ ससार में जो प्रकाश, जो उन्नति, जो आनन्द है इसी कारण है। उच्चाभिलाषा विजाइत, श्रुखलाबद्ध आत्मा की मुक्ति की घोषणा है। इसके द्वारा हम जीवन में शक्ति और प्रकाश का आवाहन करते हैं।

## संकल्प-बल

सकल्प श्रोर विचार, तत्वत, एक ही हैं। सामान्य श्रावस्था में विचार श्रमूर्त होते हैं। सकल्प में विचार को घनत्व प्राप्त होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि हद वा सघटित विचार ही सकल्प है। इसमें विचार के साथ सूचम भावना का भी मिश्रण होता है। सकल्प विचार की अपेचा कम श्रमूर्त हैं। सघनता के कारण कार्य से, जिसे विचार का स्थूलीकरण कह सकते है, सकल्प का निकट सम्बन्ध है। जब विचार कार्य की श्रोर श्रम्रमर होने लगता है तब सकल्प का रूप प्राप्त करता है।

विचारों की शक्ति प्रवल है। विश्व में शक्ति के जितने भी साधन हैं उनमें विचार की शक्ति सब से अधिक है। चैतन्यवाही होने के कारण उसकी गित अप्रतिहत है। जो वस्तु जितनी जह है उसमें शक्ति का प्रवाह उतना हो कम है। जो वस्तु जितनी ही सूच्म या चेतन है उसका बल भी उतना ही अधिक है। पत्थर में जहता का घनत्व मिट्टी से अधिक है, मिट्टी में उसकी अपेचा जहता कम और चेतना अधिक है इसलिए मिट्टी में पत्थर से शक्ति भी अधिक है। जल मिट्टी से सूच्म है इसलिए उसमे और भी अधिक शक्ति का अधिष्ठान है। जल मिट्टी से सूच्म है इसलिए उसमे और भी अधिक शक्ति का अधिष्ठान है। इसीलिए वह अधिक उपयोगी और बलवान है। जल से वाष्प, वाष्प से वायु, वायु से आकाश, आकाश से प्रकार, प्रकाश से विद्युत् में जहता कम और चेतना अधिक है। इसीलिए एक की अपेचा दूसरा अधिक शक्तिमान है। प्रकाश की गिति एक मिनट में लाखों मील की है किन्तु विचार की गित उससे भी अधिक है।

विचार से कम्पन श्रौर उससे तरगे उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक विचार एक विशिष्ट प्रकार की लहर उत्पन्न करता है श्रौर मनुष्य का मस्तिष्क श्रपनी सजा- ٨.

तीय तरगों का यहण करता रहता है। जैसे एक श्रादमी कोधावेश में है तो कोध की तरगें उससे टकराती हैं, दूसरा स्नेह श्रीर सहानुभूति के विचारों से भर रहा है श्रीर यदि उस दिशा में उसके विचार दढ हैं तो वैसी ही विचार-तरगें उसे स्पर्श करती है। कभी दढ़ विचारों से निर्गत एक तरग दुर्वल मन वाले व्यक्ति के विजातीय विचार को भी दवा देती है। जैसे एक श्रादमी में भावनाएँ श्रच्छी हैं पर विचार विखरे हुए श्रीर शिक्ति है तो दूसरी बुरे या विरोधी विचारों की तरगें उसे पराजित कर लेती हैं। इसीलिए हम श्रपने चारों श्रीर ऐसे बहुसख्यक व्यक्तियों का समुदाय पाते हैं जो यों सदाशय है पर जीवन में कोई वहा कार्य नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि उनका मन दुर्वल है, उनके विचार शिथिल श्रीर शक्तिहीन हैं श्रीर उनमें विचारों की दढ़ता नहीं रह गई है,।

इस विश्लेषण से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जिसमें सच्ची महत्वा-काला है, जो अपनी प्रच्छुत्र शक्तियों का विकास करके अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याण-मृष्टि करना चाहता है, जिसे ऊपर उठना है, उसे विचारों की शक्ति और महत्त्व का ज्ञान होना चाहिए। मनुष्य का जो भी कार्य-व्यापार है सब उसके विचार का ही स्थूल रूप है। अध्यात्मविद्या में तो यह भी माना गया है कि समस्त वाह्य जगत् अन्तर्जगत का प्रतिविम्ब मात्र है। समस्त सृष्टि विचार-शक्ति का परिणाम है। एक-एक कार्य एक-एक वस्तु एक-एक विचार का मूर्तरूप अथवा प्रतीक मात्र है। अनिर्वचनीय अव्यक्त ब्रह्म की शक्ति का स्फुरण भी इच्छा से ही हुआ। उसने विचार किया और एक से अनेक हो गया। वही उत्पादक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है क्योंकि मनुष्य में भी परम-कर्त्ता का चैतन्याश है। इसी चैतन्याश की अनुभूति या जागरण मानव का सच्चा उत्थान है।

मानव जो भी, जैसा भी विचार करता है वैसा ही वनता है श्रीर वैसा ही

दूसरों को बनाने में सहायता करता है। यदि हम जान लें कि हम चित्त में उदय होने वाले प्रत्येक विचार से अपने साथ ही ससार को भी श्रच्छा या बुरा वना रहे हैं तो हम उस उत्तरदायित्व की कुछ कल्पना कर सर्केंग जो मानव होने के नाते हम पर हैं। हम लोग प्रायः सममाते हैं कि जब तक हम कोई युरा कर्म नहीं करते तब तक मन में यदि कोई दूषित विचार श्रा हो गया तो कोई विशेष हानि नहीं। यह गलत धारणा है। प्रत्येक विचार, जो मन में उदय होता है, विजली के समान प्रचड शक्ति से पूर्ण है। इसलिए मनुष्य यदि कोई भी जुद्र विचार मन में आने देता है तो न केवल वह अपने मन को दुर्वत करता श्रौर बुरे कार्यो की श्रोर श्रपने को प्रवृत्त करने का बीज बोता है विल्क विश्व के प्रत्येक प्राण्] के जीवन को विषाक्त करने का भी अपराध करता है। यह उस वातावरण मे श्रत्यन्त विषेते श्रीर घातक कीटाणुत्रों की परम्परा श्रोरम्भ करने के समान है जिसमें हमें श्वास लेना है। कोई मनुष्य विचारों से एक चारा रिक्त नहीं रह सकता। वह प्रति दिन अपने मस्तिष्क के चेतना-केन्द्र से अगियात विचार-तरहों बाहर मेजता है और बहुए। भी करता है। इससे श्राप उस हानि का कुछ श्रन्मान कर सकते हैं जो बुरे, हीन, दुर्वल, श्रस्वस्थ श्रौर श्रकल्यागुकर विचार वाला श्रादमी श्रपना श्रौर समस्त विश्व का करता है। इसी प्रकार उसके विचार अच्छे हुए तो वह अपना तथा दूसरों का कितना कल्यागा-साधन कर सकता है, इसका अनुमान करना भी कुछ कठिन नहीं।

मस्तिष्क की शक्ति से ही हम गिरते और उठते हैं, खंडे होते और चलते हैं। विचार की तीव शक्ति से ही सब काम होते हैं। जो अपने विचारों के स्रोत को नियत्रित कर सकता है वह अपने मनोवेग पर भी शासन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने सकल्प से बृद्धावस्था को यौवन में बदल दे सकता है, रोगी को नीरोग कर सकता है। मनमें सदा सद्धिचारों को स्थान देने से मनुष्य

श्रपनी विपुल श्रात्मशक्ति को प्रत्यन्न कर सकता है। उसमें सोई हुई श्रसीम शक्तियाँ जाग उठती हैं। प्रत्येक उच्च कार्य करने की शक्ति का श्रनुभव होता है। किसी श्रेष्ठ सकल्प से शरीर के समस्त जीवकोष्टक (सेल्स) हट एव शक्तिमान होते है, धार्गा शक्ति सजीव होती है। शक्ति का श्रन्त स्वरूप चेतन श्रौर वाह्य रूप गतिमान है। श्रर्थात् उसमें चैतन्य श्रौर गति दोनो हैं। विचार-शक्ति ससार को चेतना प्रदान करती श्रौर चलाती है। विचारों का स्रोत मन है श्रौर जिस मन्थनकारी यत्र की सहायता से विचार मन से नि सुत होते है वह मस्तिष्क है। यदापि विचार मानव दृष्टि से अदृश्य हैं परन्तु उनकी श्रद्भुत शक्ति को सब ने स्वीकार किया है। श्रमेरिका श्रौर युरोप के बहुत से डाक्टरों ने संकल्पशक्ति से मानसिक एव स्नायविक रोगों की चिक्तिसा से पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की साइकोथिरैपी या प्राग्यचिक्तिसा का प्रसार वहाँ दिन दिन अधिक हो रहा है। जीर्या रोगों मे अपनी मन शक्ति का प्रभाव रोगी के उत्पर डालते हैं और उसके दुर्वल मन को सवल कर रोग से , तहने की उसकी शक्ति में वृद्धि करते है। क्या श्रापने स्वय यह दश्य सैकड़ो बार नहीं देखा है कि एक श्रानददायक वा शुभ विचार के मन में श्राते ही चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है, श्रौर भय के कारण वही चेहरा एकदम पीला-निर्जीय पड जाता है। शोक-समाचार सुनने से भूख बन्द हो जाती है, क्रोध एव चिड़चिडेपन से मुँह का स्वाद विगड़ जाता तथा आंते निर्वल पड़ जाती है। इन वातों से आप शिचा ले सकते हैं किशुभ, उन्नत और कल्याणकारी विचारों से मानव शरीर अधिक सत्तम एव नीरोग रहता है तथा जीवन-युद्ध में सफलता प्राप्त करने की श्रिधिक श्राशा की जा सकती है।

श्राप समभ सकते हैं कि विचारों के रूप में कैसी सूच्म शक्तियाँ मनुष्य में भरी पड़ी हैं। इन विचारों को दढ करके, सघटित करके मनुष्य सकल्पवल से श्रपनी काया पल्ट सकता है श्रीर विश्व को बदल सकता है। इससे श्राप यह भी समभ सकते हैं कि क्यों निराशा पाप है, श्रौर क्यों श्राशा श्रौर विश्वास सजीवन रस का काम करते हैं। जो सोचता है कि मै श्रभागा हूं, मुसे प्रभ ने भाग्यहीन बनाया है, मेरे भाग्य में दुःख ही लिखा है वह घन श्रीर सुविधाएँ पाकर भी दुखी ही रहेगा। जो अपने को असमर्थ और अभागा मानता है. सममता है उसे सौभाग्यशाली बनाने में कोई समर्थ न होगा। स्वय मनुष्य के सिवा किसी में यह शक्ति नहीं है कि उसे शान्ति और सुख दे सके। हम जो श्रन्दर से हैं, उसी के श्रनुरूप बाहर भी वनेंगे। यदि हमारा मानस दरिद्र है तो चाहे हमारे चतुर्दिक ऐश्वर्य का सागर लहराता हो, दरिद्र ही रहेंगे। हम में से प्रत्येक ने इस बात का श्रनुभव किया होगा कि बहुत से व्यक्ति धन-सम्पन्न होकर भी मानसिक दृष्टि से श्रत्यन्त विपन्न हैं। जैसे गधे पर श्रशिर्फी लदी हों तो उसे क्या, वैसे ही जब मन गरीव है तो धन होने से क्या 2 इसके विरुद्ध बहुतेरे व्यक्ति गरीब होकर भी हृद्य के धनी होते हैं। वे ही सच्चे धनी है क्योंकि कोई ऐसी श्रापदा, कोई ऐसा सकट नहीं है जो उनकी मन शक्ति को, उनके मानसिक सन्तुलन श्रीर शान्ति को नष्ट कर सके। उस मनुष्य के लिए कोई उपाय नहीं है जो माने बैठा है कि मैं श्रभागा ही जन्मा हूं श्रीर श्रभागा ही मरूँगा। सकल्प वल से पूर्ण मनुष्य कहेगा कि जन्म लेना मेरे वश में न था पर मरना मेरे वश में हैं। चाहे में श्रभागा जन्मा होऊँ पर भाग्यवान श्रौर ऐश्वर्ययुक्त होकर मरना सर्वथा मेरी शक्ति में है।

ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता है वैसे ही विचारों से अपने अन्तर को भरता है। वह वही सोचता है, वही पढता है, वैसी ही बाते करता है। इससे सकल्पबल बढता जाता है, उसके निजी विचार पुष्ट और शक्तिमान होते जाते हैं और वे अन्य पुरुषों के सकल्पबल से उत्पन्न स्वजातीय तरगो को अहगा क्रके अपनी शक्ति प्रतिदिन बढाते हैं। कुछ दिनों मे उनमें इतना आत्मवलं उत्पन्न हो जाता है कि सैकड़ों व्यक्तियों के अनुवित विचारों अथवा

कार्यों के विरुद्ध श्रकेले भी खड़े हो सकते हैं।

सकल्प से आत्मप्रेरणा का घनिष्ट सम्बन्ध है। श्रात्मप्रेरणा में विजली से भी अधिक शक्ति है। यदि श्राप प्रति दिन विश्वासपूर्वक भावना करते रहें कि मै नीरोग हूँ, रोगों के कीटाणु मेरे शरीर से नष्ट हो रहे हैं, शक्ति मुम में भर रही है, शुद्ध रक्त तेजी से हमारे शरीर में दौढ़ रहा है श्रीर में प्रति चारा बलवान हो रहा हूं तो इसे निश्चित समम लें कि आप कभी वीमार न पहें गे श्रीर स्वस्थ रहेंगे। यदि श्राप विद्यार्थी हैं श्रीर कोई विषय श्रापको कठिन जान पढ़ता है, श्राप उसमें कमजोर हैं तो श्राज ही सकल्प कीजिए कि मैं इस दुर्वलता को पराजित करके रहूँगा। उसके हाथों हार स्वीकार करने से इन्कार कर दीजिए। भावना कीजिए कि श्राप के श्रन्दर श्रावश्यक जमता का उदय हो रहा है। आपकी दुर्वलता दूर हो रही है। श्राप श्रवश्य उस विषय पर श्रधिकार कर लेंगे। जिस विषय में श्राप कमजोर हो उसी में लड़ाई ठानना सचा पौरुष है। उससे भागिए नहीं , पीठ न दिखाइए , उसका सामना करने श्रीर उस पर विजय पाने का निश्चय कीजिए। सफलता श्रापकी है। कोई विषय कितना ही कठिन प्रतीत होता हो, दढ़ निश्चय श्रीर सकल्प में वह शक्ति है जो उसे पानी कर दे सकती है। श्राचार्य बिनोवा ने एकाएक श्ररबी जैसी कठिन भाषा सीखने का निश्चय किया श्रीर वहत थोड़े समय में उस पर अधिकार कर लिया। मनुष्य की वास्तविक दुर्वलता यह है कि वह इच्छा तो करता है पर पर्याप्त इच्छा नहीं करता—इच्छा को प्रवल नहीं बनाता। 'हो जाय तो ठीक नहीं तो नहीं सहीं वाली उदासीन मनोवृत्ति से कभी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। दुर्बलताओं के प्रति श्राकामक वैने विना उनके समूल विनाश के निश्चय के विना, सकेल्यू को संघटित किने विना जीवन-युद्ध असफल इच्छात्रो श्रौर प्रयत्नों की कहानी मात्र रह जर्मी 🚉 लिली एलेन ने लिखा है कि एक बार किसी पहाड़ी के पार्टीन की में एक ?

छोटी नदी वहती थी। किसी समय वह नदी भरी-पूरी रहा करती थी। एक ऊँची पहाड़ी से निकल कर समुद्र में जा मिली थी। किन्तु इस समय सूखकर चीरा हो गई थी, उसकी पुरानी शक्ति का लोप हो गया था। उसके श्रस्तित्व की श्रोर कोई ध्यान भी न देता था। एक दिन कोई विचारवान मनुष्य उवर से गुजरा, उसने इस नदी पर ध्यान दिया और सोचा कि यदि इसके जल का नियत्रण उचित ढग से किया जाय तो इसमे फिर से वेग श्रीर शक्ति उत्पन्न की जा सकती है श्रीर इसे उपयोगी बनाया जा मकता है। उसने इस काम की श्रपने हाय में लिया। बाँध वॅधवाये, बढ़े-बड़े हीज बनवाये। उसने इजिनघर श्रीर पनचिक्त्यों का प्रवन्ध किया। थोड़े ही समय मे वह छोटी नदी, जो वहत समय तक मुद्री पड़ी हुई थी, वड़े वेग से वहने लगी। फल-स्वरूप उससे सैकड़ों चिक्कयाँ चलने लगीं जिनसे आटे। पिसकर लोगों को मिलने लगा, वडे-वड़े कुएड पानी से भरे जाने लगे, जिससे जन समृह को पर्याप्त जल मिलने की सुविवा हो गई श्रीर कई विजलीघर चलने लगे, श्रनेक कस्बे प्रकाश से जगमगाने लगे। यह चमत्कार कैसे संभव हुआ ? इसीलिए कि एक मनुष्य ने श्रपनी विचार-शक्ति का उपयोग किया। सैकडों और श्रादिमयों ने उस नदी को देखा था किन्तु कुछ न कर सके थे। उनमे न कल्पना थी, न बुद्धि। इसके विपरीत एक व्यक्ति ने उसकी भीतरी शक्ति का श्रतुभव किया और जैसा चित्र मन में बनाया उसे कर दिखाया। मन भी इस छोटी नदी के समान इघर-उघर निरर्थक वहता रहता है और साधारणतः मनुष्य को उसकी शक्ति का पता भी नहीं चलता। जो उसकी शक्ति को जानते हैं वे उसका श्रेष्ठ उपयोग कर लेते हैं।

वाइविल में कहा गया है—"यदि वास्तव में, सचाई के साथ तुम मेरी खोज करोगे तो मैं निस्सन्देह तुमको मिलूँगा। यदि सचाई के माय तुम मुक्तसे कोई वस्तु माँगोगे तो वह तुम्हे अवश्य दी जायगी। हॅं हो, मैं तुम्हें

ي . د

श्चवरय मिलूँगा। दरवाजा खटखटाश्रो वह तुम्हारे लिए श्चवरय खोला जायगा। जो माँगता है वह पाता है।" प्रसिद्ध विचारक एडवर्ड कारपेटर लिखता है—"मन को शान्त रखो। इस वात का श्चनुभव करो कि ससार बड़ा सुन्दर है श्चौर उसमें वड़े-बड़े श्चमूल्य रत्न भरे है। जो तुम्हारे हृदय में है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रकृति के श्चनुकूल है वह सब इस ससार में भरा हुश्चा है। तुम्हें श्चवरय मिलेगा।" इन सब में भी दढ सकल्प की ही महिमा बताई गई है। जो कुछ तुम सचाई से माँगोगे, श्चवरय मिलेगा। यह ईश्वरीय श्चाश्वासन है। जो कुछ हमारी श्चात्मा की प्रेरणा है, जो कुछ हमारा हृदय चाहता है, वह सब हमें मिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल सकता है। शर्त इतनी सी है कि हम उसके लिए सची इच्छा करें, दढ सकल्प करें, उसमें श्चपने मन को पूर्णत नियोजित कर दें।

सैकड़ों वर्ष पूर्व एक महात्मा ने कहा था—'मनुष्य जैसा है, अपने विचारों से बना है।' उपनिषद् का वचन है—'मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोज्ञयों ' (मै॰ उ॰ ६१३४)। मनुष्यों के वन्धन (पराधीनता) और मोज्ञ (स्वतंत्रता) का कारण मन ही है। अपने विचारों को दढ़ करके व्यक्ति बन्धनों से मुक्त हो सकता है, स्वतत्रता प्राप्त कर सकता है, और अपने विचारों से ही वह अपने को बन्धन में बाँधता है। स्वतत्रता और युख प्राप्त करना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपने सकल्प बल पर है। यदि हमारी आत्म-प्रेरणाएँ हीन और अशुद्ध होंगी तो हम भी हीन बन जायंगे, यदि हमारी प्रेरणाएँ उच्च और दिव्य होंगी तो हम सफल और युखी होंगे। एक सन्त पुष्प का वचन है कि "जो कुछ सत्य है, जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ न्यायपूर्ण है, जो कुछ प्रेममय है अर्थात् जिसमें श्रेष्ठता और उच्चता विद्यमान है, उसी का विचार करो।" कभी किसी अवाञ्छनीय विचार को अपने पास न फटकने दीजिए। वदासी और हीनता, रोग और दु ख के विचार सन में न आने दीजिए। विश्वास रखिए, आप में पूरी योगयता

है। श्राप श्रपने कार्य को श्रच्छे से श्रच्छे हिंग पर सम्पादन कर सकते हैं। श्रापका जीवन विजय के लिए है। श्राप श्रपनी महत्त्वाकां जाशों को मुरमाने न दीजिए। विचारों को स्वच्छ श्रीर स्पष्ट की जिए, संकल्प वल को जाशत की जिए, हृदय को श्राशा श्रीर श्रानन्द के राज्य में प्रवेश करने दी जिए।

## ऋध्यवसाय

किसी कार्य के सिद्ध होने तक, निरन्तर प्रयत्न करने के। ऋध्यवसाय कहते है। श्रध्यवसाय में उद्देश्यसिद्धि के लिए परिश्रम श्रीर निरन्तरता दोनों तत्व सिमलित हैं। इसका प्रेरक गुण उत्साह है। बहुत से व्यक्ति किसी कार्य को प्रारम्भ करते हैं. श्रारभ में उसके लिए खूब उत्साह भी रहता है, श्रम भी करते हैं परन्त शीघ्र फल-सिद्धि न होने, बाह्य उत्तेजन न मिलने अथवा किताई त्रा जाने के कारण उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कार्य ग्रारभ करते हैं, श्रीर उसका श्रन्त भी इसी प्रकार होता है। धीरे-धीरे उनका स्वभाव ही पड़ जाता है कि कार्यारम में उत्साह, मध्य में शिथिलता श्रौर त्रात में उदासीनता उनके पल्ले पड़ती है। इस प्रकार के ब्रादमी जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। उनका आरम सदैव दर्शनीय होता है किन्तु श्रन्त निराशा में होता है। ऐसे श्रादमी प्रत्येक समाज मे हर जगह मिलते हैं। वे श्रपने जीवन के अनुमन सबको, विशेषत युवकों को, सुनाने को तैयार रहते हैं श्रौर उनके उत्साह पर 'ब्रेक' का काम करते रहते है। जीवन मे रोना ही इनका हिस्सा है। जव किसी समाज, जाति या देश में ऐसे मनुष्यों की सख्या वहुत वढ जाती है तो उसका सामृहिक चरित्र निर्वल हो जाता है। त्राज हमारे देश की ऐसी ही स्थिति है। इसीलिए उच्च दर्शन. उच सांस्कृतिक आधार, उच श्रौर जगत् की श्रत्यन्त प्राचीन सभ्यता की विरासत हमारे पास होते हुए भी हमारा जातीय जीवन श्रौर जातीय चरित्र शिथिल श्रौर शक्तिहीन पढ़ गया है। सार्वजनिक जीवन में हमारे कार्यारभ के उत्साह के लिए एक शब्द श्राजकल बहुत प्रचलित है—'सोडावाटरी जोश।' शब्द वहुत सुसस्कृत या साहित्यिक नहीं है पर्सका

ध्यान देने योग्य हैं। मोडावाटर की बोतल जब खोली जाती है तो जोर से उफनती है पर दो मिनट में सब शान्त हो जाता है। हमारे कार्य कुछ इसी अकार के होते हैं।

जहा श्रध्यवसाय नहीं है तहाँ लच्य की श्रेष्ठता भी प्रायः निरर्थक है। जिस कार्य के पीछे महत्वाकाचा और सकल्प के साथ श्रध्यवसाय नहीं है उसके पूर्ण होने की श्राशा नहीं की जा सकती। वस्तुतः श्रध्यवसाय सकल्प की सतित है। सकल्प-वल का श्रनुमान भी श्रध्यवसाय से ही लगाया जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि सकल्पवल का स्थूल या कार्यमय शरीर श्रध्य-वसाय है। वह संकल्प का कार्यानुवाद है।

प्रसिद्ध अप्रेंग लेखक जान्सन ने कहीं कहा है कि 'सफलता के लिए दस सैकड़ा आत्मप्रेरणा या आत्मस्फूर्ति और नब्बे सैकड़ा परिश्रम ('टेन परसेंट इसिपरेशन ऐंड नाइटो परसेंट पर्सिपरेशन') की आवश्यकता होती है, ससार में सब में आसाधारणा प्रतिभा नहीं हुआ करती, इसिलए उसके उपयोग की आशा सब से नहीं की जा सकती, पर परिश्रम, अध्यवसाय, प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सहज ही कर सकता है यदि वह मन पर अकुश रखे, अपनी मानसिक शक्ति को शिथिल न होने दे और शरीर को श्रम का अभ्यस्त बनावे।

निरन्तर श्रम या श्रध्यवसाय का प्रेरकगुण उत्साह है। उत्साह कार्य का प्राण है। यदि किसी कार्य में निरन्तर उत्साह न हो तो श्रध्यवसाय वा निरन्तर श्रम सभव नहीं है। उत्साह के कारण ही मन श्रीर कार्य का योग होता है। यह मन श्रीर कार्य ( जिसे विचार या सकल्प का शरीर कहना चाहिए) के बीच की कदी है। ऐसे उत्साहयुक्त श्रम का श्रानन्द श्रद्भुत् है। जान्सन ने श्रम के स्थान पर 'पर्सिपिरेशन' श्रथवा पसीना या श्रम- बिन्दु शब्द का प्रयोग किया है। जिस श्रम में शरीर का श्रीर मन का पूर्ण

योग होता है वही वांस्तिविक श्रम है। पसीने की कमाई या पसीने की मेहनत के पीछे जो गहरी श्रात्मतुष्टि होती है वह अनुभव का विषय है। शेक्सिपियर कहता है—'जिस परिश्रम से हमें श्रानन्द प्राप्त होता है, वह हमारी व्याधियों के लिए श्रमृत तुल्य है, हमारी वेदना की निशृत्ति है।' परिश्रम श्रीर श्रध्य-वसाय से वह मंनुष्य भी उद्देश्य-सिद्धि कर सकता है जिसमे उस कार्य के लिए जन्मजात प्रतिभा नहीं है। श्रध्यवसाय से उसके श्रनुभव की पूँ जी बढ़ती जाती है, उसका श्रात्म-विश्वास बढ़ता जाता है श्रीर कार्य-कुशलता में वरा-बर वृद्धि होती जाती है। नीति का वचन है:—

गच्छन् पिपोलिका याति योजनानान् शतान्यपि , श्रंगच्छन् वैनंतेयोपि पदमेक न गच्छति।

चींटी निरन्तर चंलंते-चलते सैकड़ों मीलं चली जाती है परन्तु (तेज उद्देने वाला पेंचियों की राजा ) गरुड़ सोचता बैठा रह जीय कि हम तो च्या भर में पहुँच जायगे, जल्दी क्या है, तो बैठा रहने से वह एक पर्ग भी नहीं चलं सकता। शिक्तं पास रहने से ही कुछ नहीं होता, जब तक हम उस शिक्तं का निरन्तर उपयोग करने में असमर्थ हैं तब तक वह शिक्तं हमारे पास रह कर भी न रहने के समान हैं।

किसी कठिन से कठिन कार्य के पीछे पंद जाने से वह सरले हो जातां है। कार्य वा साधयामि शरीर वा पात्यामि, 'करेंगे या मरेंगे' इस प्रकार का निश्चय करके काम में लगने वाला पहांद को भी अपने चरणों में भुका देता है। निरन्तर अध्यवसाय से सावारण आदिमियों ने भी अपने चेत्र में अद्भुत् सफलता पाई है। महात्मा गांधी का नाम न केवल इस देश में वर ससार के अन्य भागों में भी अत्यन्त श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका आरम्भिक जीवन बहुत ही मामूली था। पर निरन्तर प्रयक्ष से, तीन श्रध्यवसाय से वे इतना किंचा उठ गये। उनका जीवन इस बात का प्रमाण

है कि साधारण आदमी भी अध्यवसाय एव दढ संकल्प-वल से असाधारण ऊँचाई तक उठ सकते हैं। संसार के प्रतिभावान मनीषियों की भाँति उनकी महत्ता जन्मजात नहीं है। उनका जीवन निरन्तर, श्रविच्छित्र प्रयत्नों से गढा गया जीवन है। एक समय था कि वैरिस्टरी पास करने के वाद भी वे श्रदा-लत में खड़े होकर अपनी वात ठोक ठीक नहीं कह सकते थे। श्राज वड़े से वड़े अधिकारी के सामने स्पष्टता पूर्वक अपनी वात कहने में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। एक समय वे दुर्वल, विपयों के दास थे, आज उनका चरित्र महान् जन-समूहो को लिए आदर्श वन गया है। मालवीय जी प्रारम्भ में वहुत मोपू स्वभाव के थे। श्रच्छी तरह बोल न सकते थे। वन्द कमरे में बोलने का श्रभ्यास किया करते थे पर निरन्तर प्रयत्न से देश के सर्वोत्तम वक्ताओं में से एक हो गये। शेरिडन का नाम आपने सुना होगा। पार्लमेट में उसके प्रारं-भिक भाषण को सुनकर एक सवाददाता ने व्यंग करते हुए उससे कहा-"चमा कीजिए पर मुमे यह कहते दु ख होता है कि यह कार्य त्रापकी शक्ति के बाहर है।" शेरिडन ने निश्वल होकर उसकी वात सुनी। च्राग भर सोचा श्रीर फिर सिर जॅना करके उत्तर दिया—"महाशय, यह काम विल्कुल मेरी च्रमता के भीतर है श्रौर इसकी सत्यता का प्रमाण शीघ्र श्रापको मिल जायगा।" तव से वह अपने विषय के अध्ययन और विचारों की अभिव्यक्ति के कार्य मे बरावर लगा रहा श्रीर श्रन्त में इतना श्रच्छा वक्ता हो गया कि जब पार्लमेंट में भारत के अयेज गवर्नर जेनरल वारेन हेस्टिग्ज के विरुद्ध मुक्दमा शुरू हुआ तो हेस्टिग्ज के विरुद्ध किये गये उसके भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध वक्ता फाक्स ने कहा था कि ऐसा भाषण पार्लमेंट की सामान्य सभा में श्राज तक कभी नहीं हुआ। उसके और वर्क के भाषण, इस सम्वन्ध में, ऐतिहासिक हो गये हैं।

प्रत्येक चेत्र में श्रापको ऐसे दष्टान्त बहुत श्रधिक संख्या में मिलेंगे जिनमें

श्रध्यवसाय मात्र से मनुष्यों ने श्रपने कार्य में सफलता प्राप्त की है।
श्राज के श्रनेक वहे-वहे उद्योगपितयों में से कितनों ने गरीबी में श्रपने कार्य
का श्रारम किया था पर श्राज लच्मी उनके पाँव धोती है। ताता, बिड़ला,
रामदुलाल इत्यादि के घराने किसी समय बहुत सामान्य श्रवस्था में थे पर
निरन्तर उद्योग, श्रध्यवसाय से श्राज उनके हाथ मे धन के प्रचुर साधन श्रा
गये हैं। जेम्स हिल ने एक कुली के रूप मे जीवन का श्रारम किया था पर
निरन्तर परिश्रम से ससार के प्रधान धनपितयों में हो गया। उसने लिखा है—
"परिश्रम, घोर श्रम, श्रध्यवसाय! इसी में श्रानन्द है श्रीर यही जीवन की
सफलता की कुं जी है।" वह २०-२० घटे तन्मय होकर वर्षों काम करता रहा
श्रीर सफलता प्राप्त की।

प्रत्येक महान् कार्य के पीछे वर्षों के निरन्तर श्रम का इतिहास छिपा होता , है । प्रत्येक व्यक्ति ताजमहल को देखकर प्रसन्न श्रीर चिकत होता है पर उसके पीछे कितनों का कितना श्रम छिपा है इस पर कम लोग विचार करते हैं । मार्डेन ने ठीक लिखा है कि सतत परिश्रम के द्वारा ही मिश्र के मैदान में पिरामिड तैयार किये गये, सतत परिश्रम के द्वारा ही यहरालम के विशाल श्रीर भव्य मन्दिर वने, सतत परिश्रम से ही चीन-साम्राज्य की सीमा का रच्या करनेवाली लम्बी दीवार खड़ी की गई, वादलों से ढके श्राल्पस पर्वत पर श्रमियान सभव हुए, विशाल श्रीर त्यूकानी श्रटलाटिक महासागर का मार्ग खुला, जगल श्रीर पहाड़ों को काटकर नई दुनिया मे, नगर, राज्य श्रीर राष्ट्रों का निर्माया हुशा। श्रजन्ता श्रीर एलिफेंटा की गुफाश्रों तथा सांची के स्तूपों की श्रमर कलाकृतियों के पीछे कितना श्रध्यवसाय छिपा है १ दुर्गम पवेतों श्रीर जगलों में वने हुए मन्दिर तथा मठ, जहाँ श्राज वैज्ञानिक सुविधाश्रों के युग में भी जाते हुए यात्री का साहस कांपता है, निरन्तर श्रध्यवसाय की कहानी सुनाते हैं।

1

रामदुलाल एक सामान्य वजाली के घर पैदा हुए थे। छुटपन ही मे रामदुलाल के माता-पिता मर गये। दादा थोड़ा-वहुत जो कमाते उसी के सहारे किसी तरह गुजर होता था। बेचारे की शिचा का भी कोई ठीक प्रवन्ध न हो सका। गरीवी के कारण शिंचा का कोई सावन ही न था। लिखने को कागज नहीं, स्याही नहीं, कलम नहीं। वालक रामदुलाल केले के पतों पर अच्र बनाना सीखते रहे। जैसे-तैसे वॅगला मे नाँव-गाँव लिखना सीखा। जीवन कठिनाइयो श्रोर कष्टो से पूर्ण था। कभी-कभी भिक्ता के श्रव से पेट भरना पड़ता था। धीरे-धीरे वह एक व्यापारी के यहाँ पाँच रुपये मासिक पर नौकर हुए। इस व्यापारी की व्यापारिक सम्बन्य द्मिद्म श्रीर वैरकपुर की फौजी छावनियों के ऋँप्रेजों के साय था। रोज रुपये उगाहने के लिए वे पैदल नौ-दस कोस जाते । चाहे वैशांख की धूप हो, सावन की माड़ी हो या माघ का कड़कड़ाता जाइ। हो, इस काम से उन्होंने कभी जी न चुराया। उन दिनों रुपये वसूल कर श्रकेले कलकता तक श्राने में जान का खतरा भी रहता था. कई बार रात हो जाती तो वह बुच के नीचे गरीब यात्री के वैश में पंढ रहते। उनके कार्य से प्रसन्न होकर मालिक ने दंस रुपये मासिक पर उन्हें नावों का कारिन्दा नियत किया। उस कार्य में भी दोबार यह इवते-ह्वते बचे पर निष्ठापूर्वक कार्य में लगे रहे। वह न केवल कार्य करते थे बल्क उस व्यवसाय की बारीकियों का श्रध्ययन भी कर रहे थे। किसी कालेज या युनिवर्सिटी के छात्र न होकर भी केमचीत्र के कठोर शिद्धागार में वह शिद्धा प्राप्त कर रहे थे। जब वह स्टीमर पर विल वसूल करने के काम पर नियत थे तब स्टीमर की बहुत सी वातों का ज्ञान उन्हें हो गया था। जहाजों के द्वारां कैसे माल मेजा जाता है, कैसे जहाज में कैसा माल होता है श्रांदि बातें वे जान गये थे। इसी ज्ञान के कारण पानी में डूबे-हुए जहाज की कीमत की श्राच्छी जानकारी उन्हें हो गई थी। जिस जमाने की बात हम कह

रहे हैं तब गगा में हुने हुए जहाज नीलाम हुन्ना करते थे। एक वार उनके मालिक मदनमोहन ने १४००) देकर उन्हें किसी ह्वे हुए जहाज को नीलाम में खरीदने के लिए मेजा। पर रामदुलाल नियत समय के वाद वहाँ पहुँचे-नीलाम की वोली समाप्त हो चुकी थी। जहाज की कीमत का श्रन्दाज उन्हे पहले से था। नीलाम मे वह बहुत कम मे छूटा था। मन मे जहाज की क्तीमत का अन्दाज लगाकर ज्यादा अर्थात् १४००) देकर उन्होंने जहाज की खरीद लिया। रामदुलाल के ले चुकने के थोड़ी देर बाद एक अमेज व्यापारी वहा श्राया श्रौर उसे खरीदने का श्रायह किया। श्रन्त में रामदुलाल ने उसे एक लाख रुपये मे वेच दिया। इतनी वातें हो गई पर रामदुलाल के मालिक मदन-मोहन को इसका कुछ भी हाल नहीं मालूम हुआ। रामदुलाल चाहते तो मालिक का १४००) वापिस करके कह देते, मैं देर से पहुँचा, सौदा नहीं हुआ . श्रथवा ५०००) में विक्री की वात बता कर पचानने हज़ार रख लेते। पर जहा लच्य में तन्मयता धौर श्रम्यवसाय होता है तहाँ कर्तव्यानृष्ठा श्रौर ईमानदारी का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। रामदुलाल ने एक लाख की रक्षम ले जाकर मालिक के सामने रखी। वे श्राश्चर्यचिकत हुए। जब सुब् वार्ते मालूम हुई तो वे रामदुलाल के ज्ञान, कर्तव्यनिष्ठा श्रीर ईमानदारी से बुड़े प्रमावित हुए । उन्होंने सब का सब रुपया रामुदुलाल को दे दिया । रामदुलाल ने इससे अपना व्यापार फैलाया। निरन्तर परिश्रम से एक दिन वह आया कि बङ्गाल भर में उन मा व्यापार फैल गया. हर घाट श्रीर हर वन्दर पर उनके माल के जहाज लदने लगे। श्रौर वही दर दर के भिखारी रामदुलाल वाद मे अरवों के स्वामी हुए।

इसी प्रकार जमशेद जी भी किशोरावस्या में ही मातृपितृहीन हो गये थे। विवाह पहले ही हो चुका था। निकट का दूसरा आत्मीय न होने के कारण् रवसुर के ही आश्रय में पले। रवसुर की हालुत भी कुछ अच्छी न थी इस- लिए जमशेद जी की शिचा वहुत साधारण रही। वे गुजराती लिख-पट सकते थे श्रौर थोड़ी-थोड़ी श्रंग्रेजी सममते थे। हाँ, कार-वार की जानकारी प्राप्त कर ली थी। १७६६ में, जब वह सोलह साल के थे, एक पारसी व्यापारी के यहाँ नौकर हुए श्रोर उसके माथ चीन गये। श्रपने वेतन में से थोड़ा-थोड़ा वचाकर उन्होंने १२०) जमा किये थे। उनकी प्रवत इच्छा व्यापार का श्रध्ययन करके व्यापार के चेत्र में प्रवेश करने की थी। चीन से उन्होंने वाजार का खूब ऋध्ययन किया और अपने मालिक के काम को परिश्रम तथा ईमानदारी से करते रहे। वम्बई लौटने पर पारसी व्यापारी ने जमशेद जी के चरित्र, व्यापारिक ज्ञान तथा योग्यता की वड़ी प्रशासा की। जमशेद जी ने चीन मे जो व्यापारिक श्रानुभव प्राप्त किया था उसके प्रकाश में स्वयं व्यापार-चीत्र मे अवतीर्ण होने को उत्सक थे। इसके लिए ऋण लेने का उद्योग कर रहे थे पर वैदेशिक व्यापार थोड़े रुपयों से नहीं हो सकता, श्रीर उन्हें किस जमानत पर कोई रुपये देता पर उनकी लगन श्रीर ईमानदारी के कारण उन्हें ३५०००) मिल गये । उन्होंने पाँच बार चीन की यात्रा की । चौथी बार जब वह चीन से वापिस आ रहे थे तो श्रंगेजों श्रौर फासीसियों में लड़ाई छिड़ गई। कोलम्बो (लका) के पास पहुँचने पर फ्रांसीसियों ने उनके जहाज पर हमला किया। जमगेद जी तथा श्रान्य यात्रियों ने फ्रेंच सेनापति से उन्हें किनारे पर उतार देने की प्रार्थना की पर उसने न माना । कैंद करके फासीसी उन्हें उत्तमाशा श्रन्तरीप तक ले गये। रास्ते मे हर तरह की तकलीफ वर्दाश्त करनी पडी। वहां पहुँचने पर भी उन्हें कष्ट दिया गया। दिन-रात में थोड़े से चावल श्रौर सिर्फ़ एक विस्कुट खाने को मिलता था। मब माल जब्त हो गया। किसी तरह छट कर सिर्फ शरीर पर पहने हुए वस्त्रों के साथ क्लकता लौटे। इन कर्षों से वे निराश न हुए। पुन माल भरकर जहाज के साथ न्वीन गये। वहाँ से लौट कर १५०७ में स्थायी रूप से वम्बई में कार-वार

आरंभ किया और थोड़े ही समय में श्रद्भुत् सफलता प्राप्त की। उन्होंने करोड़ों कमाये। पर कभी श्रपनी गरीबी के दिन न भूले। उनकी उदारता से बम्बई में कितनी ही धर्मार्थ सस्थाएँ श्राज भी चल रही हैं श्रीर जब वे नहीं हैं तव भी उनका कार्य मानो शत-शत युवकों के श्रध्यवसाय में जीवित है।

प्रसिद्ध इतिहासकार भिवन ने 'रोम साम्राज्य का पतन' प्रन्थ लिखने में , बीस वर्ष व्यय किये। वेबस्टर ने श्रमेजी कोष २६ वर्षों मे तैयार किया। श्री बस ने विश्वकोश की रचना श्रौर प्रकाशन में सारा जीवन लगा दिया, स्टिफिन सेन ने रेलगाड़ी के सुघार में १५ वर्ष लगाये, बाट ने बीस वर्षों मे भाप के इजिन का श्रम्ययन पूरा किया। श्राप दूर क्यों जाते हैं। हमारे ही देश में इसके शतश. उदाहरण श्रापको मिल सकते हैं। महाभारत-जैसा महाप्रन्थ लिखने में कितने दिन लगे होंगे। इसी सस्कृत महाभारत के अग्रेजी अनुवाद श्रीर प्रकाशन में श्री प्रतापचद्र पाल श्रीर श्री किशोरीमोहन गागुली ने सारा जीवन लगा दिया। इसे १०० भागों में छापने की योजना वनाई गई थी। ६४ भाग छप चुके थे कि पाल की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व उन्होंने ऋपनी पत्नी से कहा--'महा-भारत को पूरा करने का प्रबन्ध करना। मेरे श्राद्ध में पैसा न लगाना, उसी को पुस्तक की छपाई में खर्च करना श्रीर जितनी सादगी से रह सको, रहना जिससे महाभारत के कार्य के लिए कुछ वचत हो सके। अप्रेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश 'इनसाइक्कोपीडिया ब्रिटानिका' को पूर्ण करने मे अनेक विद्वानों ने अनेक वर्षों तक श्रम किया किन्तु वँगला श्रीर हिंदी विश्वकोश को अकेले श्रीवसु ने सम्पूर्ण जीवन की साधना से तैयार किया। संस्कृत का सब से बदा कोश 'वाचस्पत्य श्रभिधान' है। इसे विश्वकोश ही कहना चाहिए। यह बदे चौंपेजी साइज के ५६०० पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसे घ्रठारह वर्ष तक निरन्तर श्रम करके श्री तारानाथ तर्क वाचस्पति ने पूरा किया था। स्वर्गीय रानडे एक त्तरण कार्य या चिन्तन किये बिना नहीं रह सकते थे। वे सदा

किसी विषय का चिन्तन या मन्न किया करते थे। अस्वस्थता में भी कुछ न कुछ करते रहते थे। मृत्यु से केवल दो दिन पहले जब डाक्टर ने पहना-लिखना छोड़ने तथा श्रम न करने की सलाह दी तब आपने कहा था कि विना काम किये यदि निर्थक जीवन विताने का समय आ जाय तो तत्काल ही अन्त हो जाना उससे कहीं अच्छा है। किसने यह चात नहीं सुनी होगी कि एक असा-धारण मूर्ख और निरच्चर, जो पेड़ पर चढ़ा उसी डाल को काट रहा था जिसपर चैठा था, लगन और अध्यवसाय से विद्वत् शिरोमणि और सस्कृत साहित्य का सर्व-श्रेष्ठ किव कालिदास वन गया ?

निरन्तर घर्पण से रस्सी पत्थर पर अपना अस्तित्व अकित कर देती हैं, निरन्तर टकराने वाली लहरें चृद्दानों का गर्व चूर कर देती हैं। किसी नदी-तट पर विछे असल्य वालुका-कृण इस वात की गवाही देते हैं कि जल की धारा पत्थरों को पीस सकती है। जुद्र जलस्रोत से निकलने वाली जलराशि का मार्ग गवीत्रत पर्वत रोकते हैं पर क्या वे निरन्तर लगने वाले प्रहारों को रोक पाते हैं नदी मार्ग बना लेती है और कठिनाइयों—सी चद्दानों पर से कूदती-फाँदती समतल भूमि पर आ जाती है। हमारे नगर, ग्राम, सहके, रेल की लाइनें, तार के खभे सब केवल अध्यवसाय के ही परिणाम हैं। यही वह चीज है जो सब के लिए समान रूप से सहायक है और जिसका आश्रय प्रत्येक वर्ग, जाति और समाज का व्यक्ति ले सकता है।

यदि आप गरीव हैं तो यह आप के लिए धन कमा लायेगा, यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं तो भी परवा नहीं, यह आपको परीक्ताओं में सफलता देगा, यदि आप को अभिलाषी हैं तो आप को यश देगा, यदि ज्ञान के रहस्यमय भागडारों की खोज में हैं तो उनकी मांकी करायेगा, यदि आप ब्रम्मों में बंधे हुए हैं तो यह आपको मुक्ति का सन्देश देगा। यह दु:खी, पुराजित, दीन और अशक्त मानवका एक मात्र आरवासन है। संसार में जितने

भी महान् पुरुष हुए हैं, उनमें से श्रिधिवाश का प्रारंभिक जीदन किटनाइयों श्रीर श्रिधिवाशों से पूर्ण था, प्रायः उन्हें समाज के शिक्तमान वर्गों के विरोध का सामना करना पदा पर निरन्तर श्रम या श्रध्यवसाय से वे समस्त वावाशों को दवा कर ऊपर उठ गये। जगत् में जो कुछ श्रेष्ठ हैं, जो कुछ भी दर्शनीय हैं, जो कुछ भी नश्रह योग्य हैं उसके पीछे सत्त श्रम, श्रध्यतसाय की कहानी छिपी हुई हैं। जीवन के निर्माण के लिए हमारे हाथ में यह एक परम विश्वमनीय श्रीर शिक्तमान श्रम्न हैं। यह कभी धोखा नहीं देता, कभी शिथिल नहीं होता। श्रीर श्रत्येक मानव इसकी शिक्त पर निर्मर कर महता है।

## 

## चारित्रय

चारित्र्य वहुभावनामृत्तक शब्द है। इसका चीत्र विस्तृत है। इसमें प्रायः सर्व मानवोचित गुणों का समावेश हो जाता है। सत्य व ईमानदारी, त्याग, पर-दु खकातरता, श्रादर्श के लिए हिंदता श्रीर कब्द-सहन, स्वार्थहीनता, श्रात्मसयम इत्यादि श्रमेक गुणों का इससे बोध होता है। यदि मानव में चिरत्रयत्त नहीं हैं तो सब कुछ होते हुए भी वह खोखला है। चारित्र्य जीवन के एंजिन का ड्राइवर है—ड्राइवर भी ऐसा जो उसे ठीक रास्ते पर ले जाता है। ज्ञान जब श्राचरण मे बदलता है तब चरित्र बनता है। इसके बिना ज्ञान निरर्थक है बिल्क यों भी कह सकते है कि वह श्रीर भयकर हो जाता है। यह हदय का दीपक है, जो न केयल जीवन के तमसाच्छित्र मागों पर प्रकाश की किरणों विखेरता है वरं उसे श्रावश्यक उष्णाता भी प्रदान करता है। जो वस्तु मानव-जीवन को पशु-जीवन से श्रलग करती है वह चरित्र ही है। जीवन इसी से जीवन है।

चारित्र्य को ही, साधारणत, सदाचरण के नाम से भी पुकारा जाता है। सदाचरण में मनुष्य को चुम्बक के समान अपनी श्रोर खींच लेने के गुण वर्तमान है। यह सानव में आत्मा की शक्ति का विकास करता है। यह पशु-प्रवृत्तियों पर श्रेष्ठ दैवी गुणों की प्रतिष्ठा करता है। यह जीवन का मर्म श्रौर हृदय निकाल कर हमारे सामने रखता है। चिरत्र के उत्थान के लिए आत्मिनरी-च्या की वृत्ति होना आवश्यक है। आत्मिनरीच्या से ही मनुष्य को श्रपनी श्रान्तिरक दुर्वलताश्रों का ज्ञान होता है। इस ज्ञान के पश्चात् वह उन्हें दूर करने में यहानन होता है। वह श्रपनी दुर्वलताश्रों को सहन नहीं कर सकता

श्रीर जब तक उनका निराकरणा श्रीर श्रात्मा की शक्ति की प्रतिष्ठा न हो जाय, वह चुप नहीं बैठता। श्रात्मशोध श्रीर श्रात्मशुद्धि ही चरित्र-निर्माण के साधन हैं।

चरित्र के लिए निर्भय होना पहली शर्त है। भयत्रश किया जानेवाला प्रत्येक काम मनुष्य को गिराता और दुर्वल करता है। जहाँ भय है तहाँ आत्मा या ईश्वर के अस्तित्व की अस्वीकृति है। अविश्वास, असत्य और कायरता इत्यादि दुर्गुण भय की हो सतित हैं। अभय मोहरहित अवस्या की पराकाष्टा है। जवतक भय है, मानव आत्मा के दिव्य सन्देश को सुनने में अपमर्थ है, अपने आदर्श के लिए हटता का भाव उसमें उत्पन्न न होगा।

हम देखते हैं कि एक कार्य को ठीक सममने पर भी जन-सम्मति के भय से बहे-बहे लोग दव जाते हैं, मृत्यु के भय ने मृहत् जन-समूहों को पराधीन श्रीर विपन्न बना रखा है। ज्यों-ज्यों मनुष्य भय से मुक्त होता है त्यों-त्यों उसमें उच्च प्रेरणाएँ विकित्तत होती हैं, त्यो-त्यों उसमें श्रादर्श के जिए त्यांग करने श्रीर कष्ट सहने की शिक्त श्राती है। जीवन के लोभ से श्रादमी भूठ बोलता है, श्रपना शरीर, श्रपनी इज्जत बेच देता है, दूसरों का श्रहित करता है, वह निर्जीव के समान पग-पग पर घुटने टेक देता है। इसलिए जिसने भय को जीत लिया है, वही बस्तुत जीता है। युरोप के प्रसिद्ध धर्म-सुधारक मार्टिन ल्यर की शिक्ताश्रों से चिड़कर पोप ने उसे एक श्रादेशपत्र भेजा। याद रखना चाहिए कि उन समय पोप की शक्ति श्रजेय थी। युरोप के बड़े बड़े शिक्तमान नरेश उसके भय से कापते थे। उसका श्रादेश श्रमुलधनीय था। पर लूयर ने पत्र,को पोप के दूत के सामने ही फाइकर जला दिया। पोप ने धमकी दी कि यदि तुम श्रपनी हरकतों से बाज न श्राश्रोगे तो तुम्हारा सिर घड़ से श्रलग कर दिया जायगा। ल्यर ने निर्मीकतापूर्वक उत्तर लिखा—''खेद है कि मेरे एक ही सिर है। यदि हजार मिर होते श्रीर वे सब इम इस धर्मयज्ञ में बिल चढाये जाते तो मैं अपने को धन्य मानता।"

उच्च चारित्र्य बल के विविध उदाहरणों से हमारा प्राचीन इतिहास भरा पड़ा है। हिश्चन्द्र का सत्यपालन, दधीचि का परोपकारार्थ अपनी हिंडुयों का दान, शिवि का अपने शरीर से काट-काट कर मास देना, भूखे रिन्तदेव का सामने की थाली दूसरे अतिथि को दे देना, विदेह जनक की अनासिक, भरत का राज्यत्याग और तप, राम का कर्तव्यपालन, कर्ण का दान, श्रीकृष्ण की अनासिक, गौतम का ज्ञान की खोज में सर्वस्व त्याग चारित्र्य के एक-से-एक उदात एवं सुन्दर उदाहरण हमारी सभ्यता ने हमारे आगे रख़ दिये हैं।

धन के बिना मनुष्य उठ सकता है, बिद्या के बिना भी उन्नति कर सकता है, यश के विना आत्मशक्ति का रहस्य जान सकता है पर चरित्र-वल के विना वह सबया हीन और पगु है। और किसी गुरा से इसकी तुल्ना नहीं हो सकती। अप्रेज विद्वान सर वाल्टर स्काट से एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा कि 'विद्या श्रीर लोकमान्यता ( 'नालेज ऐंड पापुलारिटी') ये दो गुण ससार में सबसे ऊपर हैं। इसके उत्तर से स्काट ने कहा था कि 'यदि आपका मान ठीक हो तो मानव जीवन का मूल्य कुछ श्रविक न होगा। मुक्ते श्रव तक के श्रध्य-यन श्रीर दिद्वानों के समागम से जो कुछ श्रनुभव हुश्रा है उस पर विश्वास रखकर मैं कह सकता हूं कि सकटों के बीच जीवन व्यतीत करत हुए भी शान्ति, धैर्य, सन्तोष श्रौर सयम के जो आकर्षक उदाहरणा मुक्ते दीन और श्रशिचित लोगा में मिले हैं वे श्रीमानों श्रीर विद्वानों में नहीं मिले। विर्धन श्रीर धनवान, श्रशिच्चित श्रीर शिक्तित प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों के लिए चरित्र बल श्रावश्यक है। निधन की तो वह एक मात्र पूँजी है। धनवान के लिए उसकी निर्धन से भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि धनवान के लिए प्रलो-भन श्रौर वासना के जाल में फॅमे रहने की श्रिधिक सम्भावना है। चरित्रहीन धनवान चरित्रहीन निर्धन की अपेचा कही अधिक भयद्वर होता है।

श्राचरणहीन ज्ञान या पाडित्य पाखड मात्र है। सदाचरण का सम्बन्ध श्रन्तर से है। जिसे श्राचरण में अन्तर का पूर्ण सहयोग नहीं है, वह सदा-चरण नहीं है। हार्दिक भावना की शुद्धता मुख्य वात है। एक श्रादमी दान करता है, दूसेरों की सहायता करता है पर उसके मन में दूसरों की दिष्ट में श्रंपने की श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का भाव है। एक व्यक्ति एक रोगी या कोंडी की सेवा में लगा है पर आकाचा यह है कि लोग उसे सन्त या महापुरुष सम्भाने लगे । इसे सदाचरण या श्रव्ठ चारित्र्य नहीं कह सकते । एक व्यक्ति सार्वजनिक कार्य में लाखा दें देता है फिर भी करोड़ों की सम्पत्ति उसके पाम मौजूद है। दूसरा है जी श्रपना पेट काटकर दूसरों के हित के लिए थोई। दान करता है। किस दान का महत्वे अधिक हैं १ एक दीन मजदूर की अद्धा-पूर्वेक दी हुई कौड़ी एक करोइपति के लाखों के दान से श्रधिक महत्व रखती हैं। युरोप के प्रसिद्ध लेखक, 'नोबेल' पुरस्कार-विजेता नुत हैमसन ने एक स्थान पर लिखा है - 'एक आदमी बहुत देता है पर उसके पास देने को तेब् भी बहुत शेष है, दूसरा थोड़ा देता है पर उसके पास देने को उसके सिवा कुछ नहीं है। किसने अधिक दिया 2 निरिचत रूप से जो थोड़ा देकर भी नि'स्व बन गया है, जिसे थोंदा देने में बहुत त्याग करना पढ़ा है, वही श्रेष्ठ दांता है। चरित्र का सम्बन्ध श्रात्मशुद्धि के साथ है श्रीर उसके लिए वाह्य त्यांग की अपेचा आन्तरिक त्याग की अधिक आवश्यकता है। उसमें अन्त-कर्ण का योग होना ही चाहिए।

जव में यह लिख रहा हूँ तो मुक्ते एक प्राचीन कथा स्मरणे था रही है। हिसका श्रीष्टियान महाभारते के वनपर्व में हुआ है। राजा युधिष्ठिर का राज-सूय यह हो चुका था। उसके वाद की घटना है। ब्राह्मेण और योजकगण एकं स्थान पर बैठे हुए उस यह की बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा कर रहे थे। श्रीर्धकाश का कहना था कि ऐसा यह न पहले कभी हुआ, न श्रींगे कभी होगा। वे बात

कर ही रहे थे कि एक न्यौला वहाँ श्राया। इसका श्रागे का श्राधा श्रग सुनहला था: स्वर्ण की भाँति स्नाकर्षक था, नीचे का त्राधा सामान्य मटमैला रग का था। उसने ब्राह्मणों से कहा-"तुम्हारा कथन सत्य नहीं है। मैंने अपनी श्राँखों से ऐसा यज्ञ देखा है जिसके सामने यह यज्ञ कुछ भी नहीं है। इस पर ब्राह्मणों को बड़ा अंश्वर्य श्रीर कुतृहल हुआ। उन्होंने पूछा—"वह कौन सा यज्ञ था जिसे तुम इससे बढ़कर बतला रहे हो 2" न्यौला बोला—"सुनो, सुनाता हूँ । कुछ समय हुत्रा, व्यापक महा दुर्भित्त पढ़ा था । श्रन्न-कष्ट से प्रजा हाहा-कार कर रही थी। इस दुर्मित्त मे एक ब्राह्मण गृहस्थ भी सकटापन्न था। उसके कुदुम्ब में चार प्राणी थे, एक ब्राह्मण, दूसरी उसकी धर्मप्रत्नी, तीसरा उसका पुत्र ऋौर चौथी पुत्रवधू। तीन दिनों से इन चारों को कुछ भी खाने को न मिला था। चौथे दिन वह ब्राह्मण कहीं से सेर भर सत्तू लाया जिसके चार भाग करके ये चारों पानी में घोल रहे थे कि इतने में किसी ने द्वार खट-खटाया । ब्राह्मण ने उठकर द्वार खोल दिया । देखा, एक वृद्ध अतिथि सामने खड़ा है और पेट पर हाथ मार कर कहता है कि बाबा, आज चार दिन का भूखा हूं, कुछ खाने को दे। यह सुनकर बाह्मण ने उसे श्राद्रपूर्वक वैठाया त्रौर त्रपने भाग का सत्त् उसके त्रागे घर दिया। वह भूखा तो था ही, एक ही सपाटे में साफ चटकर गया श्रौर कहने लगा कि बावा, इससे तो मेरी भूख श्रीर बढ़ गई। तब ब्राह्मण की धर्मपत्नी ने भी श्रपना भाग उसके सामने धर दिया। वह अतिथि उसे भी उदरस्थ कर गया और बोला—मेरी लुधा शान्त नहीं हुई। तब ब्राह्मण-पुत्र ने भी अपना भाग उसे दे दिया श्रीर जब उससे भी उसकी शान्ति नहीं हुई तो बाह्मण की पुत्र-वधू ने भी अपना भाग उसकी श्रर्पण किया। उसको खाकर श्रतिथि ने तृप्ति भाव से डकार ली श्रौर बाह्मण को श्राशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के वाद भूख के मारे उस कुटुम्ब के चारों प्राणी काल-कवितत हुए। मृत्यु ने उन्हें सदा के

लिए चुधा श्रोर पिपासा की यन्त्रणा से मुक्त कर दिया। श्रकस्मात् विचरता हुआ में वहाँ पहुँच गया। वहाँ उस सत्तू की भूसी पढ़ी हुई थी। उस भूसी के स्पर्श होते ही मेरा यह श्राधा श्रग सुनहला हो गया। तव से श्रव तक में बहुत से यज्ञों श्रोर उत्सवों में गया श्रोर इस यज्ञ के मराडप में भी चारों श्रोर फिरा, जिसकी तुम लोग वही प्रशासा कर रहे हो पर मेरा श्राधा श्रग ज्यों का त्यों मटमैला बना रहा, सुनहरा नहीं हुआ। इसी से मैं कहता हूँ कि यह यज्ञ उस गृहस्य ब्राह्मण के यज्ञ की तुलना नहीं कर सकता।"

इस आख्यान में सच्चे त्याग, सच्चे चारित्रय का रहस्य स्पष्ट हो गया है।
परिमाण का नहीं, अन्त सत्व, अन्त सौख्य का सम्बन्ध चरित्रबल से है।
एक आदर्श के लिए सब कुछ मेंट चढा देने की शक्ति इस चरित्र से ही प्राप्त
होती है। यह चरित्र का ही बल था कि प्रताप जीवन भर वनों और पर्वतों
की धूल फाँकते रहे पर अपने सम्मान और अपने आदर्श का सौदा करना
उन्होंने स्त्रीकार नहीं किया। यह चरित्र का ही बल था कि शत-शत सुकुमारि
राजपूत नारियों ने श्टगार करके हॅसते-हॅसते मृत्यु को वरण किया पर अपनी
इज्जत पर आँच न आने दी। यह चरित्र का ही वल था कि सिख गुरुपुत्रों ने
प्राण दिया पर बलात् धर्म-परिवर्तन स्वीकार न किया।

चरित्रवान व्यक्ति आत्मा को धोका नहीं दे सकता, वह आत्म-वचना नहीं करेगा। वह अपने प्रति पूर्णत सच्चा—ईमानदार—होता है। इसीलिए वह दूसरों के प्रति भी सचा होता है। बढ़े बढ़े कारखाने और धन्धे अपनी साख पर चलते हैं और यह साख इसी बात पर निर्भर है कि उन कारखानों या धन्धों के स्वामी तथा कार्यकर्ता कितने सच्चे हैं, उनके आचरण में कितनी ईमानदारी है। प्राय लोग सममते हैं कि व्यवसाय-व्यापार के लिए अस-त्याचरण आवश्यक है। यह अत्यन्त अमात्मक धारणा है। पुराने ढग की विभिन्न दुकानों एव व्यवसायों में दिन में सैकड़ों का माल आता जाता रहता

हैं। इनकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती। केवल मेजनेवाली दुकानें एक काग़ज़ पर नोट करती रहती हैं। श्रौर सध्या समय या नियत श्रविध के पश्चात् रूपये मंगना लेती है। न रसीद, न स्टाम्प श्रौर लीखों का न्यापार होता रहता है। प्रत्येक न्यवसाय के मूल में प्रवेश करके देखने से पंता चलता है कि उसकी सफलता का रहस्य हढता श्रौर ईमानदारी है।

'फाक्स' इग्लैगड का प्रसिद्ध पुरुष श्रीर वक्ता था। उसकी एक साहूकार का कुछ ऋण देना था। एक दिन वह साहूकार दस्तावेज लेकर फार्क्स के घर गया। फाक्स उन समय मुहरें गिनकर एक थैली में भर रहा था। साहूकार ने पूछा, रक्तम तो तुम्हारे पास है, फिर मेरा ऋण क्यों नहीं चुका देते ' फाक्स ने कहा—''यह देव्य मुफ्ते शेरिड नं की श्राज ही देना है। क्योंकि तुम्हारे श्राण का तो दस्तावेज है पर उसके ऋण की कहीं कोई लिखा-पढ़ी नहीं है।" यह सुनकर साहूकार ने कहा—"तब तो मैंने दस्तावेज लिखा कर वड़ी भूल की।" श्रीर उसके सामने ही दस्तावेज फाई कर फेंक दिया श्रीर कहा—"लो, श्रव तो मैं भी ऋण पाने का श्रीधकारी हो गया।" यह देखंकर फार्क्स की वड़ा श्रीरचय हुश्रा श्रीर उस साहूकार का श्रव साहूकार का श्रव साहूकार की कर उसके सामने ही दस्तावेज फाई कर फेंक दिया श्रीर कहा—"लो, श्रव तो मैं भी ऋण पाने का श्रीधकारी हो गया।" यह देखंकर फार्क्स की वड़ा श्रीरचय हुश्रा श्रीर उस साहूकार का श्रव में प्रति विश्वास देखंकर उसने उसी समय उसकी सब ऋण चुका दिया।

स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरजन दास उन श्रातमार्श्वी में थे जिन्हें रुपये से खरीदा या प्रभावित नहीं किया जा सकती था। वह कभी रुपये के गुलाम नहीं हुए, सदा उसे गुलाम रखा। एक घटना याद श्राती है। १६२१ ई० की वार्त है, कदाचित् श्रक्तूबर का महीना था। चित्तरंजन कुछ मित्रों के साथ किसी योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन श्रपना कर्ज उगाहने श्राया। उसके लगभग पाँच हजार रुपये वाकी निकलते थे। जंब उसे दूसरे दिन श्राने को कहा गया तो भुनभुनाने श्रीर मुँह वनाने लगा। सयोग की वात कि हसी समय एक भारतीय तालुकेदार ने कमरे में प्रवेश किया। पहले चित्तरंजन

इतके मुकदमे की पैरवी कर चुके थे पर साल के प्रारम में छोड़ दिया था।
उसने देशवन्छ से पुनः वह मुकदमा हाथ में लेने की प्रार्थना की श्रौर इसके
लिए एक लाख रुपये पारिश्रमिक देने को कहा। 'न' कहने पर दो लाख कहा
श्रौर श्रन्त में यह समम्मकर कि श्रौर रुपये चाहते होंगे, कहा कि 'श्राप स्वय जो उचित समम्में श्रपना पारिश्रमिक कह दे, मैं उतना ही दे दूंगा।' पर चित्तरजन ने शान्तिपूर्वक मुस्कराते हुए इन्कार किया। इतने समय तक वह महाजन, जिसने ऋण दिया था, वैठा हुश्रा सब सुन रहा था। वह श्रारचयं-विमूद हो गया था श्रौर जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकले तो वह, नशे में हुवे हुए श्रादमी की तरह, पीछे-पीछे चाहर श्राया 'श्रौर हाथ जोड़कर, श्रौंखों में श्रौंसू भरे हुए बोला—

"देवता ! देवता ! मेरी आँखों के सामने ही आपने दो लाख रुपये त्याग दिये और मैं पाँच हजार रुपये का तकाजा करने आपके पास आया ! रहने दीजिए, हमारे रुपये !"

चारित्र्य का ऐसा ही प्रभाव मनुष्य पर पहता है। पर इन सब से उत्तम चारित्र्य का एक उदाहरण श्रिप्रेजी लेखक स्वेट मार्डेन ने-दिया है। घटना एक श्रत्यन्त दीन लड़के से सम्बन्ध रखती है, इसलिए श्रीर भी महत्वपूर्ण है। उसी के शब्दों में घटना यों है—

नंग पैर चीथड़े लपेटे हुए एक लड़के ने आगे बढकर एक राह चलते सज्जन से कहा—"महाशय, दो-चार डिब्बियाँ दियासलाई सुमसे खरीद लीजिए।"

उन सज्जन ने कहा-"नहीं माहे, मुक्ते दियासलाई।नहीं चाहिए।"

"ले लीजिए, एक ही पैस तो दाम है।" कह कर लड़का उनके मुँह की श्रोर देखने लगा। फिर्भी, उन्होंने कहा—"मुक्ती इनकी श्रावश्यकता नहीं है।"

"अच्छा, एक पेंस की दो डिन्चियाँ ले लीजिए।"

किसी तरह लड़के से पिंड छुड़ाने के लिए उस भले श्रादमी ने एक डिविया ले ली पर जब देखा कि पास में दाम देने को फुटकर नहीं है तो डिब्बी वापिस कर दी श्रीर क्हा—"मैं कल खरीद लूँगा।"

लड़के ने फिर नम्रता से कहा—"त्राज ही ले लीजिए, मै शिलिंग भुना-कर ला दूँगा।"

वालक की वात सुनकर उन्होंने उसे एक शिलिंग दे दिया। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़े रहे पर लड़का न लौटा। उन्होंने सोचा कि कदाचित् अव शेष रकम न मिलेगी। कुछ देर श्रीर राह देखकर वे श्रपने घर चले गये।

सध्या समय नौकर ने आ्कर स्चना दी कि एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। उत्सुकता-वश उन्होंने तुरन्त उसे अन्दर बुला लिया। देखते ही समम गये कि कदाचित् यह उस लड़के का छोटा भाई होगा। यह लड़का सुवह वाले लड़के से भी श्रिधिक चीथड़ों से लिपटा हुआ था। शरीर की एक-एक हड्डी दिखाई दे रही थी, हाँ, मुख पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के वाद उसने कहा—"क्या आपने ही मेरे भाई से सुंबह दियासलाई की एक डिब्बी खरीदी थी 232

"हाँ।"

"लीजिए अपनी बाकी रकम। मेरा माई स्वयं न आ सका। उसकी तवी-यत ठीक नहीं है। वह एक गावी से टकरा गया और गावी उसके ऊपर से निकल गई। उसकी टोपी, दियासलाई की डिब्बियाँ और आपकी वाकी रकम न मालूम कहाँ छिटक गई। उसकी दोनों टाँगे टूट गई। वह अच्छा नहीं है। डाक्टर कहते हैं, वह बचेगा नहीं। उसने किसी तरह जुटाकर यह रकम मेजी है।" इतना कहकर बालक रोने लगा। भद्र पुरुष का हदय विद्वल हो गया। वह घायल लड़के को देखने उसके घर गये। जाकर देखते हैं कि वह श्रनाथ बालक एक बूढे शराबी के घर में रहता है। लड़का फूस पर लेटा हुश्रा था। इन्हें देखते ही वह पहचान गया श्रीर लेटे-लेटे ही बोला—"मैंने श्रापकी दी हुई शिलिंग भुना ली थी श्रीर लौटकर श्रा ही रहा था कि घोड़े से टकरा कर गिर पड़ा श्रीर मेरी दोनों टॉगें टूट गई।" इतना कहकर बालक दर्द से कराहता हुश्रा,श्रपने छोटे भाई से बोला—"प्यारे मैया, मेरी तो मौत श्रा रही है, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी देख-भाल कीन करेगा? हाय, मेरे न रहने पर तुम क्या करोगे?" इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया। उसकी श्रांखों से श्रांस वह रहे थे।

उक्त सञ्जन ने दुखी बालक का हाथ श्रपने हाथ में लेकर कहा—"बेटा, तुम चिन्ता न करो। मैं तुम्हारे भाई की रक्ता करूँगा।"

बालक श्राश्वस्त हुआ। उसकी शक्ति प्रति च्राण चीण हो रही थी, फिर भी सपूर्ण बची-खुची शक्ति एकत्र करके उसने उनकी ओर देखा। आँखों से धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव साथ-साथ निकल रहे थे। हृदय कुछ कहना चाहता था पर शब्द मुँह से न निकलते थे। वस, उसकी आँखें बन्द हो गईं।

एक गरीव बालक, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, घायल पद्दा हुआ, मृत्यु की श्रोर बढ़ता हुआ भी न भूला कि उसे कुछ पैसे लौटाने हैं। उसने उस हालत में, जब उसका दम उखद रहा था, अपने छोटे भाई को उन सज्जन का चेहरा-मोहरा और घर की स्थिति का अन्दाज बताकर उनके पास मेजा। चारित्र्य के ऐसे दृष्टान्त अत्यन्त दुर्लम हैं। पर ये ही दृष्टान्त हैं जो जीवन-मार्ग में लगी काई पर फिसल कर पतन के गर्त में गिरते हुए पाँवों को रोक लेते हैं और हृदय को उच्च प्रेरगाएँ प्रदान करते हैं।

गाधी जी के एक मित्र और सहयोगी श्री केलनबैंक थे। यह जर्मन थे श्रौर दिल्ग श्रमीका में एक प्रसिद्ध इजीनियर थे। गाधी जी के साथ रहकर उनका जीवन भी विल्कुल बदल गया था, वह भी साधु प्रकृति के हो गये थे। दित्तिण श्रफ्तीका में वह प्राय गाधी जी के साथ रहते थे। जब उन्हें मालूम हुत्रा कि कुछ लोग गाधी जी को मारने की ताक में हैं तो वह सदा परछाई की तरह गांधी जी के साथ रहने लगे। कुछ दिन वाद गांधी जी को सन्देह हुत्रा श्रौर श्रनुमान से उन्होंने सब बातें जान लीं। एक दिन उन्होंने केलेनवैक की जेव में हाथ डाला तो उसमे एक तमचा मिला। उन्होंने कड़क फर पूछा—"हैं! क्या महात्मा टाल्सटाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते हैं?" केलेनवैक ने धीरे से कहा—"श्रावश्यकता होने पर रखना ही पड़ता है।"

गाघी जी ने श्रौर कड़ककर पूछा—"तमचा साथ रखने की कौन सी श्राव-श्यकता श्रा पड़ी है 2"

केलेनवैक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया—"मुक्ते सूचना मिली है कि कुछ लोग आप पर आक्रमण। करेंने वाले हैं, इसी से मै तमचा रखता हूं।"

गांधी जी ने कहा—"मेरी रक्ता की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर ले रखी है ! क्या इस तमचे से तुम मेरी रक्ता करोगे '"

केलेनवैक चुप रहे। गांधी जो बोले—"और इस तमचे से ही मेरी रचा होती हो तो मैं अभी इसी से अपने शरीर का अन्त कर डालता हूँ। तब तुम क्या करोगे? मेरे मित्र, यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते तो इस शरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना सम्मव ही न था। स्नेह केवल शरीर की ही रचा नहीं करता, आत्मा की भी रचा करता है। शरीर आज नहीं तो कल अव-श्य नष्ट हो जायगा। स्नेह के लिए ऐसी च्याभगुर वस्तु पर आसक्ति रखना अनुचित है। उसे अमरत्व की अभिलापा रखनी चाहिए। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो तमचे से मेरी रचा करने वा विचार छोड़कर इसे फेंक दो।" उस दिन से केलेनवैक ने तमचे को छुआ तक नहीं।

उन्हीं दिनों की वात है कि मत्याग्रह की अन्तिम लड़ाई के मिनसिले में

गाधी जी डरबन से जोहान्सबर्ग जाने वाले थे। तब यह वात मालूम हुई कि कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी हत्या करने का पड्यत्र रचा है। एक आदमी ने सब वातें गाधी जी से कहीं और प्रार्थना की कि जोहान्सवर्ग न होकर बाहरवाहर नेटाल जायं। इसपर गाधी जी ने उत्तर दिया—"यदि मरने के भय से जोहान्सवर्ग न जाऊँ तो मैं सचमुच ही जीवित रहने के योग्य नहीं। मैं वहाँ जाऊँ और मारनेवालों की योजना सफल हो जाय तो मुक्ते सन्तोष होगा। कदा- चित् ईश्वर की यही इच्छा हो कि मै अपना काम पूरा कर चुका और अव वुला लिया जाऊँ।"

केलेनवैक इस श्रवसर पर जोहान्सवग मे ही थे। उन्होंने यह बात सुनीतो उस श्रादमी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थो, कहा—"हम लोगों की अपेज़ा गाधी जी अधिक श्रच्छी तरह श्रपनी रज्ञा करने में समर्थ हैं। श्रीर उनसे भी श्रिधक ईश्वर उनकी रज्ञा करता है।"

गाधी जी जोहान्सवर्ग गये। वहाँ लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। १६०८ में जिन चार पठानों ने गाधी जी पर श्राक्रमण किया था, उनमें से एक यहाँ उपस्थित था। उसे जब इस पड्यंत्र की सूचना मिली तो उसने गाधी जी की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया श्रीर उनके वहाँ पहुँचते ही उनके चरणों पर लोटने लगा। श्रम्य श्रीर श्रात्मवल का यह एक उदाहरणा है।

\* \* \* \*

यदि हम इतिहास के पन्ने उलटें, महापुरुषों के जीवनचरितों का श्रष्ययन करें, या श्रपने श्राम-पास के व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करें तो चारित्रय के श्रमेक गुणों के श्रमणित उदाहरण हमें मिलेंगे। मानव समाज का श्रस्तित्व ही उन गुणों पर निर्भर है, जिन्हें चारित्रय के सामूहिक भावार्थ में पुकारा जाता है। वाल्टेयर का मत है कि वहीं श्रादमी महान् है जिसने मानवजाति का कुछ कल्याण किया हो, जिसके द्वारा किसी दुखिया का दु.ख कम हुश्रा

हो, जिसने अपने बाहुबल में श्रनायी श्रीर श्रवलाओं के उत्थान में सहायता की हो, जिसने नई बातों की योज करके रोगप्रस्त मानवजाति का दुख घटाया हो, जिनने नव को अपना भाई नमकरूर उनके कन्याण श्रीर सुन का प्रयन्ध स्थि। हैं।, जो किनी की नज़्द में देनकर उसकी महायना को दीह परता हो अथवा जिसने नमाज वा राष्ट्र के टदार के लिए अपना बलिटान पर दिया हो। मानवजीवन का मौत्य, सार्थकता उच त्यागपृर्ण जीवन मे हैं, निसमे 'प्रपना कन्याण श्रीर दूनराँ का हिन हो। श्रनुचित, पतनमागाँ का अनुसरण करनेवाने धनले लुप व्यक्तियों में मानवता स्कृति नहीं प्रह्ण करती, न टनके द्वारा एतिहास क निर्माण हाता है। माउँन पूछता है—"क्या तुम उस भद्दी मूरतवाले श्राद्मं। पी सफन कहते ही ? क्या उसकी सूरत उसके धन-सचय की विधि की घोपणा नहीं कर रही है ? क्या तुम हम बड़ी तॉद वाले को मफल कहते हो ! क्या टीन-टुलियों को घोला देकर धन मप्रह करने के उनके ह्यकर्जे से तुम परिचित नहीं हो । क्या तुम उनके चेहरे पर प्रनाय बालकों और विधदाओं के दुःख का इतिहान नहीं पढ़ सकते ? क्या तुम उस व्यक्ति को स्वयं निर्मित पुरप कह नकते हो जो दूनरों को मिटाकर बना है, जो दूसरों का घर गिराकर श्रपना घर बनाता है ? क्या दूसरों को निर्वन बनानेवाला व्यक्ति वान्तव में धनवान है ! क्या वह आदमी क्मी सुखी रह सकता है जिसकी नस-नस में लोभ भरा हुआ है 2... संमार को ऐसे व्यक्तियों की श्रावरयकता है जो धन के लिए श्रपने को वेचते नहीं, जिनके रोम-रोम में इमानटारी भरी हुई है, जिनकी अन्तरात्मा दिशादर्शक यत्र की सुई के समान एक शुभ तारे की श्रोर देखा करती हैं; जो सत्य को प्रकट करने में राचस का सामना करने से भी नहीं डरते, जो कठिन कार्यों नो देखकर हिचकते नहीं, जो श्रपने नाम का डिडोरा न पीटते हुए साहसपूर्वक काम करते जाते हैं। •• मेरी दृष्टि में वही सबसे बढ़ा आद्मी है, वही महान् है जो मुक्ते मेरे आस

पास की तुच्छ वातों और फ़रीतियों के वन्धनों से मुक्त कर देता है, जो मेरी वाणी को स्वतन्त्र कर देता है और मेरे लिए सम्भावनाओं के कपाट खोल देता है।"

चरित्रवल ही मानव सभ्यता का दीपक है। यही हमें श्रन्थकार में प्रकाश की श्रोर ले जाता है हममें से प्रत्येक को लार्ड केनिंग के शब्दों में संकल्प करनां चाहिए कि 'मैं चरित्र के मार्ग पर चलकर शक्ति प्राप्त कर्ना और मैं दूसरे मार्ग का सहारा न लूँगा।'

### स्वास्थ्य

मन श्रीर शरीर का स्वाभाविक विकास श्रीर अपने नियत कार्य करने की शक्ति का नाम स्वास्थ्य है। चाहे मनुष्य श्रपने कार्य केलिए कोई भी चेत्र चुने, चाहे वह किसी सिद्धान्त का श्रनुयायी हो, स्वास्थ्य प्रत्येक श्रवस्था में जीवन की सफलता के लिए श्रावश्यक है। श्रस्यस्य मन श्रीर शरीर न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी घातक हैं।

यह शरीर वस्तुत आत्मा का परिच्छद—पोशाक—ेहै। यह हमारी चैतन्य शक्ति का आवरण है। और उसको कियात्मक रूप देने का माधन भी है। यह देवता के मदिर के समान है। इस दृश्य शरीर के भीतर मन की अद्भुत् अदृश्य शक्तियाँ, प्राणा शक्ति का अमित एव सनातन प्रवाह तथा आत्म-शक्ति की अमर प्ररेणाएँ भरी हुई हैं। इसलिए शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने से ही मनुष्य अपनी सम्पूर्ण सत्ता और शक्ति का अनुभव कर सकता है।

प्रकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यत्र दिया है वह श्रद्भुत् है। दुनिया का कोई दूसरा यंत्र उसकी समता नहीं कर सकता। शरीर मनुष्य के हाथ में ईश्वर या प्रकृति की श्रद्भुत् देन है। यदि हम प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, इस यत्र को श्रपने वश में रखें तो इसकी सहायता से हम श्राश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इसी शरीर-यत्र श्रौर उसके पीछे की मन शक्ति पर नियत्रण रखकर योगी श्रसाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेते है। वे श्रपने हदय की गति बन्द कर सकते हैं, धमनियों में रक्त के प्रवाह को नियत्रित कर सकते है श्रौर श्वास किया बन्द करके भी जीवित रह सकते हैं। तुषारधवल हिमालय की कॅचाइयों पर वे नगे ध्यानमगन हो सकते हैं।

यह सब शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है। किन्तु समाज में सर्वत्रवीमारी श्रीर कब्ट है, सर्वत्र पीड़ा है। यह रोग, यह शोक, यह कब्ट, यह यातना क्यों है?

जब किमी रोगी से श्रादमी पूछता है—कैसे बीमार पड़े, तो वह उत्तर देता है, सरदी लग गई होगी, पानी में भीग गया था, या यह कि पता नहीं कैसे क्या हुआ, धार्मिक प्रकृति के लोग कहते हैं—क्या कहे, कर्म का भोग है, ईश्वर की यही इच्छा है।

जो आदमी ऐसी बातें कहता है वह अपने को घोका दे रहा है। क्या वह विना कोई गलती किये बीमार पढ़ गया १ क्या सिरजनहार १भु की इच्छा यह है कि मनुष्य दु खमय जीवन व्यतीत करे, रोगी और अपाहिज होकर जिये १ उसने मनुष्य को सब शक्तियाँ दी है। उसने हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएँ ही हमें नहीं दी हैं बल्कि उसे आनन्द और सीन्दर्य से पूर्ण करने वाली सुविधाएँ भी हमें दी हैं। तब भी हम रोगी और पीड़ित हैं।

जब भी हम बीमार पहते हैं तो अपनी गलती से पढ़ते हैं। प्रकृति अपने नियमों के उल्लंघन का जो दह हमें देती है, वही वीमारी है। यह भी प्रकृति की ओर से चेतावनी है और है उसके द्वारा हमारे शरीर को पुनः निर्दोष करने का प्रयत्न। हम इतना खा लेते हैं कि हमारे पाचक यत्र विगढ़ जाते हैं, तब मुँह फीका हो जाता है, शरीर मारी लगता है। कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, प्रकृति हमें उपवास अथवा लघु आहार के लिए विवश करती है और इस प्रकार पाचक यत्र को ठीक करती है। जब शरीर में कोई विजातीय द्वय या कोई विष प्रविष्ट हो जाता है तब ज्वर चढता है या फोड़े-फु सियाँ निकलती है। जबर में मारा शरीर विजातीय द्रव्य को वाहर निकालने में प्रयत्नशील होता है। जैसे शत्रु के किले में घुस आने या, चोर के मकान में आजाने पर सारा उपस्थित समाज उसे पकड़कर दराड देने या बाहर मगा देने का प्रयत्न करता

है, एक हलचल-सी मच जाती है वैसे ही शरीर में किसी प्रकार के विजातीय द्रव्य के प्रवेश या विष के उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण शरीर क्रियाशील तथा सन्नद्ध हो उठता है। तीन ज्वर चढ जाता है, जिससे पानी के द्वारा विष चाहर निकल सके। हदय की गति तीन हो जाती है, नाड़ियों में खून तेज़ी से दौड़ने लगता है। सब श्रतिरिक्त परिश्रम करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।

शरीर की प्रकृति स्वय रोगों का सामना करती है। नैसर्गिक हप से आरोग्य, स्वास्थ्य, शरीर या मन की स्वाभाविक स्थिति है। अपनी अदूर-द्शिता और अपनी गलतियों से हम अपनी वह शक्ति नष्ट कर देते हैं। हमीं स्वयं अपने शत्र और सित्र हूँ। हम अपनी ही गलतियों के कारण बीमार पड़ते हैं अपनी गलतियों को समक और दूर कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं।

याद राखिए, शरीर श्रीर मन की श्रपार शक्ति प्रभु ने हमें जीवन के उच श्रादशों की सिद्धि के लिए प्रदान की है; यह नष्ट करने के लिए नहीं है, श्रापन्यय के लिए नहीं है। श्रास्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई महत् कार्य नहीं कर सकता। वह लम्बी-चौड़ी कल्पनाएँ करता है पर कर कुछ नहीं पाता। जब वर्षा की सुद्दावनी बूँदें समस्त जगत् को प्राण्मय करती हैं तब उसका शरीर दर्द से कराह उठता है, जब वसन्त में नूतन जीवन का उन्मेष होता है, तब वह मन में कुछता रहता है। खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। सौच नहीं सकता, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जीवन का दिश्कीण ही विषाद-पूर्ण हो जाता है।

जिसे जीवन में कुछ करना है, जो जीवन में पौरुष का सन्देश सुन चुका है, जिसमें महत्वाकाचाएँ है, जिनके मन में कुछ स्वप्न, कुछ ब्रादर्श हैं उसके लिए स्वास्थ्य का विचार करना श्रौर स्वस्थ रहना प्रथम श्रावस्यकता है। यह

सुन्दर प्रकृति, यह स्वच्छ नीलाकाश, यह हमारे प्राणों में प्रतिक्तण अमृत के घूँट भरने वाली मुक्त वायु, ये हॅसते फूल, अन्धकार की छाती पर चढकर प्रकाश की भाषा बोलने वाले चन्द्र और तारे, समस्त जीवन और प्रकाश का दाता सूर्य, ये कल-कल करती हुई निद्या, ये पहाड़ों के हृदय से भरने वाले करने, सब स्वास्थ्य और आनन्द का सन्देश देते हैं। इस सन्देश को सुनने के लिए तुम्हें प्रकृति के निकट आना है। तुम प्रकृति को देखो, उससे खेलो, उस अपने हृदय में प्रवेश करने दो। प्रांत काल आलस्य और ऑगड़ाइयों के ज्वारभाटे से ऊपर उठो, एक फटके में विस्तर छोड़ दो। मुँह घोओ, आँखों में छींटे दो और बाहर भागो। बाहर नगरों के अप्राकृतिक, कृत्रिम वातावरण से दूर जाओ, जहाँ प्रकृति के दर्शन हों, जहाँ ह्वा की गति रोकने वाली हवेलियों न हों। दौड़ो, हॅसो, उछलो, कृदो, जीवन को उभड़ने दो, शुद्ध वायु को अपने अन्दर जितना प्रहण कर सको, करो। अमृत समभ कर उसे पिओ। शरीर के प्रत्येक घटक से इस प्राणवायु का स्पर्श होने दो। जब उषा हॅसती हुई आवे उसे देखो। मिटता हुआ अन्धकार, अन्धकार पर प्रकाश-किरणों की उत्तरोत्तर विजय। सम्पूर्ण सुप्त जीवन जागता हुआ।

फूलों के पाम जाओ। उनकी प्रसन्नता अपने प्राणों में भरो, उनके रग श्रीर उनका सौन्दर्य श्रपने में श्राने दो, विषाद का वातावरण नष्ट हो जाने दो श्रीर श्रपने चतुर्दिक श्राशा का प्रकाश फैलने दो। इन फूलों से खेलो, हँसो, बातें करो। उनकी सुगन्ध श्रपने प्राणों में बसने दो, उनकी सुस्कराहट श्रपने गालों पर फैलने दो। उनका प्रकाश श्रपनी श्रांखों में श्राने दो। सब कृत्रिम बन्धनों को तोद कर, प्रकृति के साथ एक होने की, ऐक्य का श्रानुभव करने की चेष्टा करो।

वधों में वच्चे बनकर खेलो। खिलखिलाकर हॅसो। दिन में कम से कम एक बार इस तरह हॅसो कि शरीर की सब नमें हिल जायें। मुक्त, निद्दन्द्व,

### बेवनावट की हॅसी।

कभी बेकार न बैठो। अपने काम हाथ से करने में शर्म, आज की सम्यता का वह पाप है जो हमें ड्रवा रहा है। घर का कुछ काम करो, पैसे वाले हो तो भी कुछ शरीर—श्रम करो। अपने वाग में काम करो, अपने कमरे की सफ़ाई करो, तैरो, दौड़ो, नाव चलाओ। मतलव शरीर से नित्य कुछ काम लेने की आदत डालो, उसे निकम्मा और सुम्त न होने दो। उस पर काबू रखो। आजक्त जिसे कुछ काम नहीं है, जो निठछा बैठ सकता है और अपना समय गपश्प, ताश-शतरंज या नावेलवाजी में विताता है या विता सकता है वह भाग्यवान को ससार का अत्यन्त दयनीय प्राणी मानता हूँ। जिसे काम खोजना है मा जिसको समय वितान का उपाय सोचना पहता है, ऐसे व्यक्ति को में अभागा समस्तता हूँ। चाहे उसके पास सतार की सम्पूर्ण सम्पदा हो और सुख के सम्पूर्ण साधन वर्तमान हों पर उसे तो केवल जीवन की निष्फलता का ही स्वाद मिलना है। ये आदमी जीवन्यत हैं, इनके समय जीवन पर मृत्यु का अन्धकार छा गया है।

भूलकर ऐसे अपाहिज न बनो। स्वस्थ जीवन जहाँ सयम से गंभीर होता हं तहाँ वह स्फूर्ति श्रोर श्रोज से चचल भी होता है। जवानी पर बुढ़ापे की कलम लगाने वाली शिला श्रोर सभ्यता से बचकर रहो। खूब श्रम करी— ऐसा श्रम कि पसीने में सम्पूर्ण श्रालस्य बह जाय। देखो, रात को कैसी गहरी नींद श्राती है—बच्चो वाली नींद। ककड-पत्थरों की शय्या पर भी फैल जाने वाली नींद। वह नींद जो श्राधुनिक सभ्य श्रादमी के लिए स्वप्न हो गई है श्रोर जिसके श्रभाव में हम केवल उस नींद से परिचित है जो गुदगुदे बिछ्ठौने श्रीर मुलायम तिक्यों पर करवर्ट बदल बदल कर बुलाई जाती है। परिश्रम करो श्रीर देखो, सूखी रोटियाँ चवाने में भी कैसा स्वाद श्राता है। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य और जीवन के लिए भोजन करो। पेट की पाचन शक्ति को सुस्त्रादु भोजनों के बोम्ह से निष्क्रिय एव शिथिल न होने दो, जठरामि पर राख न डालो, उसे हलका रखो और प्रदीप्त होने दो। तव जो प्रास तुम्हारे श्रान्दर जायगा, शक्तिस्रोत में बदलकर रहेगा।

विचारों का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पहता है। जो मनुष्य सदैव त्राच्छे, कल्याएकारी विचारों को अन्तस्तल पर उठने देता है वह रोग और शोक को दूर रखने का एक कारगर उपाय पा गया है। मानव शरीर सर्वत्र पेशियों से भरा हुआ है। ये पेशियाँ अगिएत लघु घटकों या कीषों से निर्मित हुई हैं श्रीर इन कोषों की रचना श्रसख्य परमागुत्रों से हुई है। ये सव परमाग्र जीवनतत्वाश से पूर्ण है। हम जो विचार करते हैं उससे शरीर की प्रथियों त्रात पेशियों में एक प्रकार का रस द्रवित होता रहता है। यदि विचार जीवनप्रद, प्रागोन्मेषक हुए तो यह रस शरीर के घटकों में चैतन्यांश एवं स्फूर्ति की वृद्धि करता है श्रीर शत-शत जीवन-घटकों को जनम देता है। यदि विचार दूषित हुए तो यह घटकों को मूर्टिर्छ्त, ज्ञिथिल श्रीर नष्ट करता है। मनोविकारों के कारण रुधिर में प्राणप्रद या नाशक रस मिलता रहता है। अच्छे विचार, इसीलिए, बलवर्द्धन करते हैं. निकामे विचार बलनाश करते हैं। जब श्रादमी क्रोध से तमतमा उठता है तब शरीर का ताप बहुत बढ जाता है श्रीर सैकड़ों जीवकोष उस ताप में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कोध के बाद कोध करने वाले को गहरी सुस्ती श्रीर शिथि-लता का श्रवभव होता है।

इसीलिए कहता हूँ कि स्वास्थ्य का रूप यद्यपि शारीरिक है परन्तु उसका मूलरूप मानसिक है। स्वस्थ मन के विना स्वस्थ शरीर समव ही नहीं है। श्रग्रेज लेखक स्वेट मार्डेन ने एक श्रादमी का जिक किया है। यह श्रादमी वड़ा मनहूस था। वह सदा दुखी, श्रीर निराश रहा करता

था। उत्साह का उसमे नाम भी न था। सदा चिन्तित श्रीर खिन्न रहने के कारण उसका जीवन एक प्रकार से विल्कुल नष्ट हो गया था। उसे अपने ऊपर जरा भी विश्वास न रह गया था श्रीर उसके मन मे यह बात पैठ गई थीं कि श्रव इस जीवन में मुमसे कुछ काम न हो सकेगा। दैवयोग से कुछ दिनों बाद उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से हो गया जो बहुत ही प्रसन्न स्वभाव की थी और सदा हॅसा करती थी। यह स्त्री जव भी श्रंपने पति को उदास. खिन और दुखी देखती हॅस पड़ती थी श्रीर उसका खेद दूर करके उसे भी हॅसा देती थी। कुछ दिनों तक उस स्त्री के साथ रहने के वाद उस निराश श्रौर दुखी श्रादमी की मनोवृत्ति भी बदल गई श्रीर वह प्रसन्न रहने लगा। उसका जीवन श्रौर चरित्र पर बहुत ही श्रच्छा प्रभाव पड़ा। थोड़े ही दिनो मे उसका पूर्व जीवन वदल गया । उसका मन त्राशा त्रौर विश्वास से पूर्या हो गया त्रौर वह जो काम करता उसी में उसे सफलता होती। एक घटना भारत में काम करने वाले एक नव्युवक अधेज अफसर के विषय में वताई जाती है। वह अफसर श्रिधिक श्रम श्रीर यहाँ की भयकर गर्मी न सह सकने के कारण बहुत दुखी श्रौर श्रपने स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित हो गया था। इस श्रम शैथिल्य तथा चिन्ता के कारण उसकी तवीयत कुछ खराव रहने लगी। वह एक अच्छे डाक्टर के पास गया। डाक्टर ने बहुत ऋच्छी तरह उसकी जाँच की श्रौर 🗅 कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य श्रादि के सम्बन्ध मे सब बातें मै कल एक पत्र में लिखकर तुम्हारे पास मेज दूँगा। दूसरे दिन उसे डाक्टर का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बायाँ फेफड़ा विल्कुल खराव श्रीर वेकाम हो गया है। जिगर भी बिल्कुल खराब हो गया है। इसलिए उचित है कि तुम श्रपने सब कामों की बहुत जल्द पूरी व्यवस्था करलो। यद्यपि श्रभी कई हफ्तों तक तुम जीवित रहोगे पर तुम्हारे लिए उचित यही है कि श्रपना कोई महत्वपूर्ण कार्य त्रानिश्चित दशा में मत छोड़ो श्रौर उसकी ठीक-ठीक व्यवस्था

कर लो। इस पत्र का उस नवयुवक श्राफसर पर वहुत ही वुरा प्रभाव पड़ा श्रीर उसकी दशा खराव होने लगी। पहले चौवीस घटो के श्रान्दर ही उसे कलें में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा श्रीर सास लेंने में बहुत कि नाई श्रानु-भव होने लगी। वह श्रापने मन में यही धारणा करके विस्तर पर पढ़ गया कि श्राव मेरी मृत्यु निकट श्रा गई है और मैं फिर विस्तर से उठ न सकूँ गा। रात के समय उसकी दशा श्रीर भी जल्दी जल्दी खराव होने लगी। उसने श्रापने नौकर को मेजकर डाक्टर को बुलवाया। डाक्टर को श्राफसर को ऐसी दशा देखकर वड़ा श्राहचर्य हुआ। उसने कहा कि कल तो जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम्हारों यह दशा न थी। एक ही दिन में तुम्हें यह क्या हो गया?

वह युवक अफसर वहुत कमजोर हो गया था। उसने बहुत ही बीमें स्वर में कहा कि मेरे जिगर में कोई भारी रोग हो गया है।

डाक्टर ने कहा—जिगर में <sup>2</sup> कल तो तुम्हारा जिगर विल्कुल ठीक था। युवक ने पूछा—श्रौर फेफ़ड़ों का क्या हाल है <sup>2</sup>

डाक्टर ने उत्तर दिया—श्राखिर तुम्हें हो क्या गया है। तुमने शराव तो नहीं पी <sup>2</sup> तुम्हारे फेफड़े तो ठीक हैं।

रोगी ने वहुत ही धीरे से कहा—यह सव तुम्हारे पत्र की कृपा है। तुम्हीं ने न कल अपने पत्र में लिखा था कि अब तुम कुछ ही हफ्तों तक जिस्रोगे?

डाक्टर ने कहा—मेरे लिखने का मतलव सिर्फ यह था कि तुम कुछ हफ्तों के लिए पहाइ पर चले जाओ तो तुम्हारी तवीयत विल्कुल ठीक हो जायगी।

रोगी के मुँह पर मुर्दनी छाई हुई थी और उसके शरीर में कुछ भी दम न था। उसने बड़ी कठिनता से अपने सिरहाने से डाक्टर का वह पत्र निकाल कर उसे दिखाया। उसे देखते ही डाक्टर चिल्ला उठा—'ग्ररे! यह तो

-

दूसरे मरीज़ के नाम का पत्र था। जान पड़ता है, मेरे सहकारी ने भूल से तुम्हारे लिकाफे में दूसरे रोगी का पत्र रख दिया।

इतना सुनते ही वह रोगी उठकर बैठ गया श्रौर कुछ ही घटों में विल्कुल भला चगा हो गया।\*

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। इनका अभिप्राय इतना ही है कि विचार और कल्पना का शरीर पर वहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। मन और शरीर में अमित शक्तियाँ, भरी पड़ी हैं। इनके पीछे शक्ति का दिव्य स्रोत है। तुम स्वस्थ और उन्नत दशा में रखकर इस शक्ति-स्रोत में अवगाहन करके सुख, शान्ति और निर्मल तथा सफल जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकते हो। याद रखो, जहाँ रोग है, शोक है, जहाँ स्वास्थ्य है, वहीं शक्ति और आनन्द है।

# श्रृगवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा

एक दिन ऋषि ने जो वागी श्रमृत के पुत्रों को मुनाई थी, वह मानवता के हृदय में, श्राज सहस्रो वर्षों के परचात् भी ज्यों की त्यों गूँज रही है। 'श्रमृत के पुत्र' शब्द मात्र में जीवन की कैसी उदात्त कल्पना है। श्राज कोटि-कोटि मनुष्य मृत्यु, रोग, शोक, दीनता, दुर्वलता के जांल में फॅसे हुए श्रत्यन्त विपत्र जीवन विता रहे है। क्या मनुष्य इसीलिए उत्पत्र हुश्रा है कि वह जन्म भर कष्ट उठाये श्रीर एक दिन, श्रत्यन्त विवशता के साथ, मृत्यु के भयकर जवहों से चवा लिया जाय किया हम पगु हैं श्रीर हमारी इच्छाएँ, हमारी शक्तियाँ, हमारी उमर्गे श्रीर हमारी कल्पनाएँ व्यथं हैं किया हम दुर्भाग्य के हाथों की कठपुतली मात्र हैं किया हमारे श्रानन्दमय जीवन के स्वप्त, हमारी उन्नति की श्राकाचाएँ, हमारे मानवोचित गुण सव निरर्थक हैं १

इसका एक ही निश्चित उत्तर 'नहीं' है।

ईश्वर का अमृत पुत्र मनुष्य लाचारी का जीवन विताने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ। वह समृद्धि, शिक्त, श्रीर शान्ति का जीवन विताने के लिए उत्पन्न हुआ है। जगत् का सर्वोत्तम, अचर, आनन्द उसका है, मृत्यु पर जीवन की प्रतिष्ठा की शिक्त उसमें है। तब शिक्त, श्रोज श्रीर आनन्द का पुतला मनुष्य अपने को भूल कर, अपना मार्ग भूल कर, स्वार्थीन्थ हो, धूल में क्यों लीट रहा है 2

वेद में ऋषि कहते हैं — "जीविता ज्योतिर म्येहार्वाड त्वा हरामि शत शारदाय। अवमुं चन्मृत्युपाशानशास्ति द्राघीय आयु प्रतर ते द्धामि।" अथर्व- = 1212 "जीवितों की ज्योति के पास आजाओ, आओ तुमको सौ वर्ष की पूर्ण त्रायु तक पहुँचाता हूँ। मृत्यु के पाशों को तथा सब श्रप्रशस्त विद्रों को दूर करके प्रशस्त दीर्घ श्रायु तुमको देता हूँ।" 'जीवितों की ज्योति के पास श्रायों कैसे प्राणसवाहक शब्द हैं ये! शिथिल, निरुपाय होकर जीना कोई जीना है ? सम्पूर्ण जीवन के साथ जिख्रो।

हम बहुत से मनुष्यों को कहते सुनते हैं—श्ररे, श्रव हमारी क्या ? चार दिन श्रौर जीना है, किसी तरह बीत ही जायंगे। कोई कहता है—भई, श्रव हम बेकाम हो गये। श्रव हम से कुछ नहीं हो सकता, श्रव परमात्मा युला ले तो श्रच्छा। कोई कहता है—हमारे भाग्य में ही सुख नहीं है, हम जो करेगें उसी का परिणाम उलटा होगा। शक्ति का श्रिधष्ठाता मनुष्य, श्रमरत्व का यात्री मनुष्य कैसी श्रात्म-विस्मृति की दीन वाणी में बोलता है। ये मानवता के वचन नहीं हैं, ये विकृत श्रौर शिथिल हदय के उद्गार हैं। ऐसे ही मनुष्यों का उद्दोधन करते हुए वेद कहता है—

"दीर्घायु मनुष्यों के समान श्रधिक श्रायु प्राप्त करके जिश्रो। दीर्घायु धारण करके जिश्रो। मत मरो। प्राण शक्ति के साथ जिश्रो। मृत्यु के वश में मत जाश्रो।" 'मा मृत्योः उद्गात् वश' ('मृत्यु के श्रधीन मत हो ) हिन्दू जाति के सब से मान्य श्रौर मानव जाति के सब से पुराने प्रन्थ का यह उद्दोध्यन है। उठो, श्रमृत के सन्धान में लग जाश्रो। दु.ख श्रौर कष्ट का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है।

जो दुर्वल श्रौर श्रकमंत्रय हो रहे हैं, जो निराशा के गर्ता मे गिरे हुए है उनकी हीन श्रवस्था उन्हीं की वनाई हुई है। श्रपने कुविचार श्रौर श्रुसदाचरण से उन्होंने श्रपना शक्ति-भागडार खो दिया है। उन्होंने शक्ति-सागर

१म्रायुपायुष्कृतां जीवायुष्मान् जीव मा मृथा । प्रायोनात्मन्यतौ जीव मा मृत्योहदगाद्वरम् ॥ श्रथवै० १९।२०।८

प्रभु से अपना जीवन अलग कर लिया है और आतमा की अलौकिक शक्तियों और सभावनाओं की ओर से स्वय मुख मोड़ कर अन्धकार और दु ख, रोग और मृत्यु का वरण किया है। ऐसे मनुष्यों को आशा और आश्वासन प्रदान करते हुए ऋषि पुकार रहे हैं —

"हे पुरुष, इस अवस्था से ऊपर उठो , मत गिरो । मृत्यु के वन्धन से छूट जाओ।"१

पुनः कहते हैं :--

"जिस प्रकार अन्थकार छोड़कर ऊपर प्रकाश में श्राते हैं, उसी प्रकार मृत्यु से ऊपर उठो। श्राधपति सूर्य अपनी किरणों से तुमको मृत्यु से बचावें।"२

हजारों वर्ष पूर्व सुनी हुंई यह मृत्युखय वाणी भूलकर हम शवतुल्य निस्पन्द हो रहे हैं, प्राणशक्ति मूच्छित हो गई है, मिथ्या विश्वासों के जादू से मोह-प्रस्त होकर हमने सूर्य के समान प्रचएड घ्रात्मशक्ति को घोर तिमिरावरण से ढक लिया है। हमारे पौरुप की उपासना का भूखा जीवन का देवता कपाटों के मीतर से पुकारते-पुकारते सो गया है पर हम हैं कि श्रपनी दुर्वल भावनाश्चों श्रीर जीवन्मृत कल्पनाश्चों के बन्दी बने शिथिल पड़े हैं। नैराश्य श्रीर परा-जय की भावना हम में भर गई है।

इस पराजित जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने, इससे ऊपर उठने के लिए ऋषि-वाणी वार-वार पुकार रही है। वह कहती है, जीवितों की तरह जिओ, समस्त प्राण-शक्ति के ओज के साथ जिओ, मृत्यु के वन्धनों को छिन्न-भिन्न करके जिओ। प्राणहीन ककाल की तरह मत जिओ, पौरुप से दीस और ओज एव वीर्य से महित होकर जिओ।

उपनिपद् में कहा गया है-"नायमात्मा वलहीनेन लभ्यो"। वलहीन,

१उन्क्रामात पुरुष माच पत्था मृत्यो पद्बीशमय मुँ चमान । २०००।९।४ २ठदेहि मृत्योर्पेमीरात् कृष्णाचित्तमसस्पार् । सुर्यस्वाधिपतिकृत्योरुदायम्बनु रश्मिम ॥

निर्बल व्यक्ति श्रात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते हैं, "वह बहुत पढने से भी प्राप्त नहीं हो सकती (नायमात्मा प्रबचनेन लभ्यो)।" ऋषि कहते हैं- "उठो, जागो श्रौर श्रेष्ठ पुरुषों से बोध प्राप्त करो।" श्राज हमे श्रपनी दुर्व-लताओं से ऊपर उठना होगा। आज हमे उदात्त जीवन धारण करना होगा। 'वह जीवन, जिसमे प्रतिच्ला हमें प्राणों का स्पन्दन अनुभूत होगा, वह जीवन जिसमे हमारी क्मेंस्फूर्ति कभी चीण न होगी, वह जीवन जिसमें पर्वत-समान बाधा-विझों को पद दांलत करते हुए अविचलित पग से हम अपने लच्य की श्रीर बढ़ते रहेंगे , वह जीवन जिसमें हमारा व्यक्तित्व श्रपने देश के सम्पूरा समाज के व्यक्तित्व में प्रसारित होगा, वह जीवन जिसमें ऋसीम को ससीम. श्रज्ञेय को ज्ञेय बनाने के लिए हमारी ज्ञान-पिपासा एव कर्म-चेष्टा कभी ज्ञान्त न होगी , वह जीवन जिसमें हमें निम्न से निम्न एव अधम से अधम व्यक्ति के साथ निजत्व का सजीव स्पर्शे श्रनुभव होता रहेगा , वह जीवन जो सतत हमारे शरीर एव मन-प्राण को सुन्दर, सबल श्रीर स्वस्थ बनाये रहेगा, वह जीवन जो हमें उद्धत अन्याय एव अत्याचार के विरुद्ध, प्रवलों द्वारा निवलों के उत्पीइन एव निष्ठुर शोषणा के विरुद्ध सम्राम करने के लिए सदा श्रनु-प्राणित करता रहेगा , वह जीवन जिसमें हमें प्रत्येक च्रण मुक्ति एवं आनन्द का स्वर-सगीत अकृत होता हुआ सुनाई पहेगा।"१ 🗲

> मा मृत्योः उदगात् वश । मृत्यु के श्रधीन मत हो ।

उत्कामात पुरुष मान पत्था मृत्यो पड्वीशमन मु चमानः। हं पुरुष! इस अनस्था से ऊपर उठो , गिरो मत और मृत्यु के वन्धन से मुक्त हो जाओ।

१शी ज॰ प्र० मिश्र ( विश्वमित्र १५३६-३० पृ∙ ४८६)

### जीवन-कला

चित्रकार साधारण रगों के गमन्त्रय से ज मित्र बनाता है, जिसमें जीवन बोल रहा जान पढ़ता है, तब हम आश्चयमुग्ध हो उठते हैं। एक सामान्य पत्थर से कुशल मूर्तिकार मानव की पृष्टि करता है। एक सगीतइ शब्दों के भीतर छिपे अनन्त माधुर्य और गामझन्य, आनन्द और रहस्य को विकीणीं कर देता है। अव्यक्त सौन्दर्य को व्यक्त करना, अहश्य शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करना और अमूर्त्त मत्यों को मूर्त करना हो कला का लद्य है। जीवन भी एक कला है। महात्मा गाधी के शब्दों मे तो "जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सचा कलाकार है।"

जैसे समस्त कलाएँ अदृश्य सौन्दर्य की अभिन्यक्ति करती हैं वैसे ही जीवन भी सत्य, शिव और सुन्दर के प्रच्छन्न रहस्यों की अनुभूति और प्रकाशन करता है। जैसे चित्रकार को रग और कूची, मूर्तिकार को पत्थर और छेनी, सगीत-कार को शब्द, सुर, ताल और लय के साधन प्राप्त हैं वैसे ही मनुष्य को जीवन-कला के चित्रण और प्रकाशन के लिए शरीर, मन, युद्धि की समृद्धियाँ प्राप्त हैं। जैसे रगों के सामज्ञस्य से कला के रहस्य प्रकट होते हैं और उनके विखर जाने पर सब कुछ बिखर जाता है तैसे ही जिस जीवन में शरीर, मन और वुद्धि का सम्यक् सामज्ञस्य है, और उस सामज्ञस्य द्वारा अदृश्य एव मूच्छित मौन्दर्य का प्रत्यक्तीकरण है, वही जीवन जीवन है और उसी को कला के स्तर तक उठाया जा सकता है।

'जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सचा कलाकार है।' हमारी सम्पूर्ण विद्या, हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारे अगिणत दावे निरर्थक हैं यदि हमें जीना नहीं आया, यदि हमें जीवन की कला नहीं आई। क्या केवल पैदा होना, पेट भरना, और एक दिन मर जाना ही जीवन है? क्या श्रपनी हजारों वर्ष की सभ्यता की यात्रा में मनुष्य ने इतना ही सीखा है? जिस जीवन मे श्रच्छी तरह जीने की ज्ञमता नहीं, वह जीवन नहीं। 'श्रच्छी तरह जीना जानना', इसमें सम्पूर्ण रहस्य श्रा जाता है। श्रच्छी तरह जीना क्या है? शरीर की, मन की, बुद्धि की श्रीर इन सब के द्वारा श्रात्मा की शक्तियों का श्रनुभव श्रीर उनका श्रपने तथा जगत् के कल्याण के लिए विनियोग।

शरीर को ले तो जीवन के अनितम काल तक वह शक्तिमान और समर्थ रहे, श्रेष्ठ कार्यों में उसका उपयोग हो, थकावट और आलस्य पास न फटकें, नीरोग रहे, रोग से लड़ने और उमपर विजय पाने की शक्ति से भरा रहे। मस्तिष्क सत्तम, आँखें प्रकाश से भरीं, मुख तेजपूर्ण, दौंन दढ़ और स्वच्छ, जिह्वा मौन रहना जानने वाली और मृदुमृदु वोलने वाली, उभरा हुआ सीना, विकसित पुटु दार वाहें तथा सबल हाथ, शक्तिमान और सब कुछ हजम कर जाने वाला पेट तथा मजबूत पाँव जो जीवन की लम्बी यात्रा के बोम्स से विचलित न हो। यह शरीर को अच्छा रखना है।

मन वह जिसमे श्रच्छे विचार श्राये, ऊँचे श्रादर्श की कल्पना हो, जो जीवन को, मार्ग में चलते हुए, दढता प्रदान करे, जिसमें स्वार्थ की भावना इतनी प्रवल न हो जाय कि दूसरों के हित श्रीर कल्याण का ध्यान न रहे, जो शरीर में उत्साह की तर्गें बहावे। जिसमें ईर्ष्या. द्वेष, लोभ, श्रन्याय पर श्रकुश हो। ये है स्वस्थ मन के लक्षण।

बुद्धि वह जो विचारों को लच्य की श्रोर सचालित करे, जो वुराई भलाई का विश्लेषणा कर श्रेय की श्रोर प्रेरित करे, जिसमें समस्याश्रों के मूल में पैठने की शक्ति हो, जो प्रश्नों को सममे श्रीर हल करे, जो जीवन को श्रम्ध-कार से निकाल कर प्रकाश के मार्ग पर डाल दे। जो श्रपने श्रीर दूसरों के हितों में समन्वय साधे श्रीर व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों का

उचित दिशा में विकास करे।

स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन श्रीर म्वस्थ बुद्धि वा मस्तिष्क इन तीनो का सहयोग जब होता है तब जीवन-कला प्रकट होती है, तब श्रादमी श्रच्छी तरह जीना श्रारंभ करता है। जब जीवन-कला प्रकट होती है, तब कुत्सित श्रीर भदी वस्तुएँ सुन्दर हो जाती हैं, स्वार्थ का स्थान त्याग लेता है, श्रनुदार दृष्टि में उदारता का प्रकाश उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति हम श्रिषक सहिष्णु, श्रिषक उदार, श्रिषक महानुभूतिपूर्ण होते हैं।

श्राज जब हम ससार की श्रोर दृष्टि डालते हैं तो हमें यह देखकर श्रारचर्य श्रीर दु.ख होता है कि श्रमीम सुविधाश्रो श्रीर ज्ञान के श्रगिएत नवीन साधनों के बाद भी मानव की जीवन-दृष्टि वही पुरानी है। जीवन बदल गया है, दुनिया बदल गई है पर जीवन पर, ससार की समस्याश्रों पर विचार करने की दृष्टि पुरानी ही बनी हुई है। वही शरीर-वल श्रव भी समस्याश्रों का उत्तरप्रदाता है। बलवान दुर्बल को, श्रमीर गरीब को, साधनसम्पन्न साधन हीन को, शिक्तमान राष्ट्र श्रपेचाकृत शक्तिहीन राष्ट्रों को, बहे छोटों को निगल कर हो जीवित रह सकते हैं, जीव-जीव का मोजन है श्रथवा न्पष्ट शब्दों में 'जिसकी लाठी उमकी मैंस' इस धारणा श्रीर जीवन-दृष्टि को लेकर ही श्राज भी मानव चल रहा है। हजारों वर्ष के इतिहास में मानव संस्कृति श्रपने प्रच्छन देवत्व को मूर्तिमान करने में प्रयक्षशील रही है। जिस परिमाण में पशुता द्यती गई है उसी परिमाण में मभ्यता का विकास होता गया है। पर जब जब महान श्रवसर श्राये हैं, सभ्यता कसीटी पर कम्री गई है तब तब श्रन्दर की दबी पशुता ऊपर श्रा गई है; उसने मानवता के सम्पूर्ण प्रयहाँ को विफल कर दिया है।

इसका कारण क्या है?

इम श्रसफलता का एक मात्र कारण यही है कि व्यक्ति की जीवनदृष्टि

अब भी पुरानी बनी हुई है। अब भी वह प्रेम, की अपेक्षा जबर्दस्ती पर, हार्दिकता की अपेक्षा आतक और प्रभुत्व पर अधिक आस्था रखता है। इसी- लिए देखने में सरल और निरीह मनुष्य सकटकाल में पागल हो जाते हैं, एक-दूसरे का गला काटने लगते हैं, मानव मानव के विरुद्ध खड़ा होता है; सामूहिक हत्याएँ युद्ध के नाम से पुकारी जाती हैं, विभिन्न देशों के बीच शत्रुता की भावना का प्रचार देशभक्ति सममा जाता है। जीवन में स्वार्थ, प्रतिद्धनिद्धता और जोर-जबर्दस्ती ने सदाचरण, प्रेम और उत्सर्ग का स्थान छीन लिया है।

हिन्दू धर्म कहता है—'श्रात्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्'। जिसे तुम श्रपने लिए प्रतिकूल समकते हो, उसे दूसरों के साथ न करो। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो, जो दूसरा तुम्हारे साथ करे तो तुम दुखी हो।

इस्लाम कहता है-श्रपने पड़ोसी को प्यार कर श्रौर उसका साथ दे।

ईसाई धर्म कहता है—श्रपने शत्रुश्रों को प्रेम करो। जो तुम्हें शाप दें उनकी मगलकामना करो। जो तुम्हारे प्रति द्वेषपूर्वक श्राचरण करें उनके लिए प्रार्थना करो। भलाई से वुराई को विजय करो।

मानव जीवन आज इन शिक्ताओं पर गठित नहीं हो रहा है। शक्तिशाली वर्गों ने जीवन-प्रवाह को बिल्कुल विरुद्ध दिशा में डाल दिया है। थोड़े से मनुष्यों ने सतह के नीचे देखने की चेष्टा की और उन्होंने वह नई जीवन-दिष्टि पाई जिसका प्रत्येक सन्तित, प्रत्येक पीढ़ी के लिए पुनः अन्वेषण करना अत्यन्त आवश्यक है—यह जीवनदिष्ट कि केवल सेवा में, किसी सत्कार्य में अपने को खो देने में, अपनी इच्छा के स्थान पर प्रमु की—ईश्वर की—इच्छा स्थापित करने में ही आनन्द है।

एक युवक, जिसे आधुनिक सभ्यता के यंत्रों ने बेकार कर दिया है, लिखता है—"यदि मुमे काम मिले तो मैं अवश्य कहँगा। बेकारी मेरी शर्म

नहीं, राज्य श्रौर उस सभ्यता-प्रणाली की शर्म है जो स्वास्थ्य श्रौर साहस से भरे इतने पौरुष को निरर्थक कर रही है। ये पुरुषार्थी युवक बेकारी श्रौर श्रालस्य के वातावरणा में पल रहे हैं, श्रात्मसम्मान खोकर, श्रपने हृदय में खीमकर और राष्ट्र के हृदय के प्रति कोघ से भरे हए जी रहे है। जीवन के प्रत्येक जेन्न में मैं उन्हीं व्यथर्तात्रों, श्रन्यायो श्रौर विरुद्धताश्रों को देख रहा हूँ, अधिकार और धन के भूठे देवों के लिए उन्मत्त लिप्सा और दौड़, एक वीते युग के जीर्ण सिद्धान्तों में अन्धविश्वान, - वे निद्धान्त जो नवीन जगत् की प्राराणपूर्ण, सामर्थ्यपूर्ण, भयद्वर शक्तियों को प्रहरा नहीं कर संकते, उन पर नियन्त्रण करना तो दूर की वात है। प्रत्येक मार्ग श्रौर प्रत्येक भवन से विज्ञान श्रानियत्रित श्रीर श्रानावृत होकर हमारी श्रीर दहाइता है. वह इसारे लिए ऐसी विलास-सामित्रयाँ वनाता जा रहा है जिन्हें क्रय करने में हम श्रसमर्थ हैं और हमारे जैसे नवयुवकों को वेकार बनाकर उनकी शक्ति चुम रहा है, हमारे जीवन-मान को उठाता है पर हमारे जीवन के सार-तत्व को नष्ट करते हुए। क्या कई सहस्र वर्ष की हमारी सभ्यता हमारे लिए इससे श्रच्छो जीवन-विधि का निर्माण नहीं कर सकती वर्तमान पीढी के हमारे-जैसे लोग इस स्थिति को जनमजात ऋधिकार और परम्परा के रूप मे प्रहण करके उसी पुराने ढग पर चलते रहें 2 उसी ढग पर जिसमें शक्ति का त्तय, वेकारी, भय, शत्रुता, उन्मत्त विज्ञान के प्रति विस्मयविमुग्य पर विचार-शिथिल लोकसमूह का श्रात्म-स्खलन है। श्रव तक हम लोभ, रवार्थ श्रीर निष्ठुरता की दुनिया में रहते रहे हैं श्रीर श्राज भी रह रहे हैं, श्रव समय श्रा गया है कि हम अनुभव करें कि इनसे वड़ा एक ईरवर है और जो लोग पृथ्वी पर पैदा हुए हैं उनमे से प्रत्येक के लिए शान्ति श्रौर श्रानन्द का एक श्राश्रय स्थान है। मेरा दढ विश्वास है कि समय त्रारहा है जव यह परिवर्तन न केवल सम्भव होगा वर श्रनिवार्य होगा। उप जीवन को हम एक श्रादर्श के रूप में

नहीं वर एक बहु-ईप्सित तथ्य के रूप में ग्रहण करेंगे—एक जीवन जिसमें राष्ट्र राष्ट्र से प्रतिवन्धों की दीवारों के पीछे से नहीं वर समान बन्धुत्व श्रौर हित की भावना से बोलेंगे श्रौर जहाँ मानव जाति श्रातृत्व श्रौर शुभाकां का स्ट श्रनुभूतियों से प्राणानिवत होगी।"

यह एक वेकार युवक की हृद्यवाणी है जिसके सामने, श्रात्मशोध श्रीर श्रात्मसस्कार, प्रेम श्रीर नहानुभूतिपूर्ण व्यक्तियो द्वारा उत्पन्न एक नवीन संगार, एक नवीन जीवन-दृष्टि का स्वप्न है।

श्राधुनिक जीवन का मन्तुलन विगङ् जाने का कार्या यह है कि मानव प्रकृति का भौतिक पचा उसके नैतिक पचा से कहीं श्रधिक विक्रित हो गया है। जीवन के भौतिक चोत्रों में जो श्रारचर्यजनक प्रगति श्रौर क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं,नैतिक चेत्र मे उनके समानान्तर प्रगति श्रौर परिवर्तन नहीं हो पाये हैं। दोनों के बीच एक अन्तर, एक खाई आ गई है और पिछले सौ वर्षों में वह तेजी से वढती गई है। एक चएा के लिए सोविए कि भौतिक चेत्र में कैसे सर्वप्राही, कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं तथा उनकी गति क्तिनी तेज है। मानव जाति ने हजारों वर्ष से जिस दीपक का न्यवहार किया है, वह तेजी से बुमता जा रहा है श्रोर उसका स्थान धूम्रहीन विद्युत् ने छीन लिया है। मनुष्यता के श्वारम्भ से भूमि श्रीर जल को श्रित-कमरा करने के लिए, यातायात के जो साधन काम में आते रहे, वे पेट्रोल, माफ इत्यादि के उपयोग से विल्कुल श्रस्प्रस्य हो रहे हैं। टोलीग्राम, टेलीफोन, टेलिविजन, रेडियो, वायुयान इत्यादि के अगणित आविष्कारों ने भौतिक पच को संघटित श्रौर दढ कर दिया है। विलासिता के साधनों तथा श्रमेक सुवि-धार्त्रों का बाहुल्य हो गया है। पुराकाल की बातें जाने दीजिए, ऋभी ५० साल पूर्व मनुष्य के हाथ में इतने घातक ऋख्न-शस्त्र न थे जितने आज हैं। आज के शस्त्रास्त्रों तथा सामरिक उपकरणों की मारक शक्ति ५० साल पूर्व के

शस्त्रास्त्रों से शतगुण त्राधिक हो गई है।

भौतिक जगत की आश्चर्यजनक प्रगति को देखते हुए मानव समाज के नैतिक श्राध्यात्मिक जीवन में श्रयवा भाव-जगत में बहत ही कम प्रगति हुई है। विक्रते मी वर्षों में मन्ध्य की बौद्धिक शक्तियाँ पर्वत-शरगों से गिरने वाली तीव जलधारा के समान श्रप्रतिहत वेग से बढ़ी हैं परन्त श्राध्यात्मिक विकास के चोत्र में मनुष्य वहत पिछड़ गया है—इतना कि उसमें एक प्रवल निराशा श्रीर विशवता की भावना उत्पन्न हो गई है। प्रोफेसर मैकमरे नामक एक पाश्चात्य विचारक ने इस वात की ममीचा करते हुए लिखा है- "श्राधुनिक युग में श्रर्यात मध्ययुगीन विश्व के खटित हो जाने के बाद से मन्ष्य के ज्ञान में अत्यधिक अभिवृद्धि हुई है। किन्तु उसके साथ तदनुकुल भावोरकर्ष नहीं हम्रा है। फलत, हम लोग बौद्धिकता की दृष्टि से सभय किन्त भावनाओं में श्रादिमकालीन हैं, श्रीर हम लोग एक ऐसी सीमा पर पहॅच गये हैं जविक ज्ञान की प्रगति हमें नष्ट कर देने की धनकी दे रही है। ज्ञान शक्ति है पर भावप्रवराता हमारे मुल्यों तथा उपयोगों की स्वामिनी है इसलिए हम ऋपनी शक्ति का प्रयोग उसी के अनुकूल करते हैं। भाव जगत में हम जगली, आदिम-कालिक व बच्चे तथा श्रविकसित हैं। इसने बुद्धि को मक्त कर दिया है किन्तु भावना (इमोशन) को श्खलाओं में बाँध रखा है। ११ मनुष्य का मन तो

In the modern period, that is to say, since the break-up of the mediaeval world, there has been an immense development of knowledge. There has, however, been no corresponding emotional development. As a result we are intellectually civilised and emotionally primitive and we have reached the point at which the development of knowledge threatens to destroy us Knowledge is power but emotion is the master of our Values and of the uses therefore, to which we put our power Emotionally we are primitive, childish, undeveloped. We have set the intellect free and kept emotion in chains.

ऊँची श्रेगाी पर पहुँच गया है पर श्रात्मा प्रारिभक श्रवस्था में ही है।

इस विषम स्थित के परिणाम की समीक्षा कीजिए। भौतिक क्षेत्र के कान्तिकारी परिवर्तनों के कारण श्राज मनुष्य के नैतिक पक्ष पर वोम बहुत वह गया है। हमारे नैतिक पक्ष से बदली हुई भौतिक दुनिया की माँग इतनी बह गई है कि वह उसे पूरा करने में सर्वथा असमर्थ है। जीवन की भौतिक समृद्धि श्रोर सुविधाओं मे श्रसीम बुद्धि हो जाने के कारण वासना श्रीर विलास के प्रति प्रलोभन श्रिधिक शक्तिमान हो गये है—उसमे कहीं श्रिधिक जितना प्राचीन काल में थे। इसीलिए श्राज मनुष्य को धनसचय, श्रीर परिष्ठ बृत्ति पर कहीं श्रिधिक नियत्रण की श्रावश्यकता है। मनुष्य में इसी नियत्रण शक्ति की कमी हो गई है। ज्यों-ज्यों भौतिक यत्रों की गित तीन होती जाती है त्यों-त्यों उसके नियत्रण श्रीर उमका सन्तुलन बनाये रखने के लिए हमें श्रपनी स्वार्थभावना पर श्रिक श्रंकुश रखने की, श्रात्मिनयत्रण की श्रावश्यकता भी बढती जाती है।

इसीलिए त्राज नई समाज-न्यवस्था की बार्ते प्रत्येक देश में कही जा रही हैं पर नई न्यवस्था केवल तर्क से, बौद्धिक अनुगमन से श्रथवा राजकीय शक्तियों के सहारे नहीं चलाई जा सकती। उसके लिए नूतन मनुष्यों की, नूतन जीवन-दृष्टि की आवश्यकता है। जब तक न्यक्तियों का जीवन शुद्ध न होगा और उनमें आत्मशोधन, श्रात्मपरिष्कार और आत्मोत्सर्ग का दृढ सकल्प एव सस्कार उद्भूत और विकसित न होगा, तब तक कोई समाज न्यवस्था काम न देगी।

हमे नूतन जगत् के लिए नूतन मनुष्य चाहिएँ, —वे जो जीवन की कला की चुनौती का उत्तर देने को सन्नद्ध हों, वे जो नूतन जगत् के निर्माण के लिए

<sup>+</sup> मूल शब्द, जिसका शाब्दिक श्रानाद कठिन है, ये हैं—"Man has a postgradrate mind and a k nder-garten soul "

नृतन जीवन-दृष्टि धारण करें श्रीर श्रमीतक चली श्रा रही जीवन की परम्परा का त्याग करें, जो श्राज ही नया जीवन—वास्तविक जीवन—विताने का निश्चय करें।

पश्चिम के एक जाग्रत वन्धु ने, जो वर्षों तक एक उच शिक्तक रह चुके हैं, अपने जीवन की आलोचना करते हुए, इस समस्या पर प्रकाश डालते हुए, एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह प्रश्न करते है, कितने ऐसे आदमी हूँ जो छाती पर हाथ रखकर, श्रद्धापूर्वक, निश्चय के स्वर में, कह सकते हैं कि हमने कल से एक नवीन जीवन आरम किया है। क्या आप कह सफते हैं कि परसों या कल से आपने नया जीवन विताना शुरू कर दिया है 2 उनके शब्दों में ("Can you look back on a certain day and say with confidence—"Yes, then I began to live, and now I know what life really 18?") "क्या आप अपने एक बीते हुए दिन को देखकर विश्वास-पूर्वक कह सकते हैं कि 'हाँ, तब से मैंने जीना आरम किया और अब में जानता हूँ कि सचमुच जीवन क्या है 2"

सची बात तो यह है कि श्रांधकांश मनुष्य कभी जीवन—सचा जीवन— श्रारम ही नहीं करते। वे श्रांनश्चय श्रोर श्रस्पष्ट एव भ्रमात्मक विचारों की श्रुखला में पढ़े एक शिथल श्रोर प्राग्णहीन जीवन विताते हैं। कमी-कभी चिंग उत्साह से भरकर सोचते हैं—श्रच्छा जो हुश्रा सो हुश्रा, श्रागे हम ऐसे न रहेंगे। श्रमेरिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है—'लाइफ विगिन्स दुमारों' श्रयीत् 'कल से जीवन श्रारम होगा।' इस पुस्तक का नाम न केवल उसके लेखक की मनोग्रित्त व्यक्त करता है विल्क लाखों श्रादमियों की मन-स्थित प्रकट करता है। जीवन वस प्रारंभ होने जा रहा है पर प्रारम कभी न होगा। कल कभी नहीं श्राता। जो यह कह सकता है कि मैंने कल से या श्राज से नवीन जीवन विताना श्रारम कर दिया है, वही जीवन की वास्तविक शक्ति और शान्ति का अनुभव कर सकता है।

इस नवीन जीवन या नूतन जीवन-दृष्टि की चार त्रावश्यक शर्ते हैं---१. पूर्ण सचाई या ईमानदारी, २ पूर्ण पवित्रता, ३. पूर्ण स्वार्थहीनता, श्रौर ४. पूर्ण प्रेम। वैसे देखने में ये बाते कठिन जान पड़ती है पर एक बार हड निश्चय कर लेने पर, श्रात्मा पर पड़े हुए मोह के परदे को हटा देने पर सरल हो जाती है क्योंकि ये सब गुरा, तत्वत., हमारी मूल प्रकृति में उप-स्थित है। ईश्वर में दढ़ श्रास्था रखने श्रीर उससे सम्पर्क स्थापित करने. उसके प्रति श्रात्मसमर्पेण करने से ये वार्ते सहज हो जाती हैं। ईश्वर समस्त शक्ति श्रौर प्रकाश का स्रोत है, उसके प्रति ईमानदार होने से ही श्राप श्रपने प्रति ईमानदार हो सकते हैं श्रौर जो श्रपने प्रति ईमानदार है वही जगत के प्रति भी ईमानदार हो सकता है। इसमें श्रात्म-वचना सभव नहीं है। पवित्रता भी इसी प्रकार साध्य है-यदि हम विचारों को उच तल पर रखे, उच ग्रादशों की त्रोर सचेष्ट हों और श्रहकार को जायत न होने दे। स्वार्थहीनता प्राप्त करना सरल हो यदि हम श्रनुभव करे कि मानवसमाज के हित श्रौर कल्याए से श्रपने हित श्रौर कल्याण का घनिष्ट सम्बन्ध है। दूसरों के हित में ही श्रपना हित है। श्रपने श्रीर पराये के बीच की दीवार को धीरे-धीरे तोड़ डालने पर सब सरल हो जायगा। प्रेम तो मानव जीवन का श्राधार ही है। उसके बिना हमारा जीवन सभव ही नहीं है। श्रावश्यकता इतनी हो है कि हमारा श्रपने बचो, श्रात्मीय जनों से जो प्रेम है उसे हम विकसित करके मानवमात्र में फैला दें। उसे जीवन की प्रत्येक दिशा में सची शक्ति के रूप मे विकसित होने दें, वह हमें दुर्वल नहीं, शिक्तमान वनावे श्रीर दैवी संभावनाएँ जायत करे।

प्रार्थना हृदय की भूख है, आत्मा की पुकार है। वह हमारे अधिक अच्छे, आधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। इसका मूल करट नहीं, हृदय है। प्रार्थना वह क़दी है जो ईश्वर से हमें मिलाती हे, जो अन्ध-कार के बीच हमें प्रकाश देती है। इस प्रार्थना से ऊपर वताये हुए नवीन जीवन के चारों आवश्यक गुण सरल-साध्य हो जाते हैं।

मनुष्य ईरवर का एक सन्देश है। जवतक मनुष्य इसे याद न रखेगा उसमें उच्च जीवन-भूमिका आ ही नहीं सकती। आवश्यकता यह है कि हमं मनुष्य जीवन की महत्ता का अनुभव करें, उसके असीम उत्तरदायित्व की सममें और अश्रेयस्कर प्रवृत्तियों की चुनौती का पौरुष की भाषा में उत्तर दें। आवश्यकता इस बात की है कि भौतिक प्रगति पर आध्यात्मिक चेतना और शिक्त का नियत्रण हो। आवश्यकता इस वात की है कि परम्पराओं, जीर्ण विचारों और प्रणालियों की दासता से अपने को मुक्त कर ले और ह्विटमैन के शब्दों में कह सकें—

I am for those that have never been master'd

For men and women whose tempers have never been master'd,

For those whom laws, theories, conventions can never master.

"मै उन्हीं के लिए हूँ जो कभी पराजित नहीं हुए, मैं उन नर-नारियों के लिए हूँ जिनकी प्रकृति सदा अपराजित रही है। मैं उन लोगों के लिए हूँ जिन्हें कभी कानून, रूढ़ियाँ, मतवाद और परम्पराएँ पराजित नहीं कर सकतीं।" नियामा प्रपात की असीम शक्तियाँ जैसे कुछ ही समय पूर्व तक उनके उपयोग की विधि ज्ञात न होने से निर्धिक पड़ी थीं तैसे ही जीवन के गहरे तल में असीम शक्तियाँ पड़ी हुई हैं। हम उन्हें भूले हुए हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि अस्वस्थ है, गलत विचारों, धारणाओं की गुलामी में पड़ी हुई हैं। इसीलिए जीवन की सची कला का उदय नहीं हो पाता

है। जिस दिन हम जीर्ण जीवन तथा विचार-प्रणाली के बन्धनों से अपने मानस को मुक्त करके एक सर्वथा नवीन जगत् के निर्माण के लिए, नींव देने के रूप मे, नवीन जीवन-दृष्टि प्रहृण करेंगे और एक नवीन जीवन के बिताने का निश्चय ही नहीं करेंगे वर उसे आरम कर देंगे उस दिन हमें एक नूतन सुक्ति, एक नूतन विजय, एक नवीन साहस, एक नवीन आनन्द, एक नई शक्ति और एक नवीन शान्ति का अनुभव होगा।

## सद्विचा

विद्या शब्द का अर्थ है—जानना। इसलिए इसे ज्ञान भी कह सकते हैं। जिससे मनुष्य को वस्तुओं के मूल रूप का दर्शन होता है वह विद्या है। मनुष्य के जीवन का मूल है आत्मा। उसकी समस्त प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं के मूल में आत्मा की ही शक्ति है। इस शिंत का जब देह से सम्पर्क होता है तब प्राण्यप्रतिष्ठा होती है किन्तु देह के विखर जाने के परवात् भी वह रहती है। वह श्रव्यय है, वह व्यापक है।

जिस साधन-द्वारा शरीर, मन श्रीर श्रात्मा श्रथवा जड़ एव चेतन का झान होता है वह विद्या है। विद्या के दो भाग हैं.—१. जिससे श्रात्मझान होता है, श्रात्मा के स्वरूप, शक्ति श्रीर रहस्य का श्रनुभव होता है वह विद्या है। इसे सिद्ध्या भी कहते हैं। क्योंकि यह सत्—जो है श्रीर सदा रहने वाला है —का श्रनुभव कराती है। इससे मनुष्य को श्राध्यात्मिक स्वरूप का झान होता है तथा वह सव प्रकार के मोह, श्रज्ञान श्रीर वन्धनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य, मूल में, श्रात्मस्वरूप है इसलिए उसमें पूर्ण स्वतत्रता, सर्व वन्धनों से मुक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा है। सच्ची विद्या मनुष्य को उसके इसी दिव्य रूप की माँकी कराती है। २ वह जिससे भौतिक जगत् तथा मन के रहस्यों का झान होता है। एक से जगन्नियन्ता का, द्रष्टा का, श्रात्मा का झान होता है, दूसरे से जगत् का, दरस्य का, देह का झान होता है। एक के लिए दूसरे का झान श्रपे- चित है श्रीर दोनों की जानकारों से हो मनुष्य का झान पूर्ण होता है पर स्वभावत पहला भाग मानव जीवन के लिए श्रानवार्य है, जब दूसरे के विना भी काम चल सकता है। शास्त्र के शब्दों में इसे ही परां श्रीर श्रपरा विद्या भी कहते हैं।

उपनिषद् हमारे वे प्रंथ हैं जिनमें काव्यमयी भाषा में श्रात्मज्ञान का रह-स्य भरा पड़ा है। जगत् के बड़े-बड़े तत्वचिन्तकों ने कहा है कि जगत् में जो कुछ जानने योग्य है वह उपनिषद् में है। उपनिषद् में इन विद्याश्रों के रूप श्रीर प्रकृति का भी विवेचन है। शौनक नाम के एक जिज्ञासु प्रसिद्ध गृहस्थ परम शानी श्रिक्तरस के पास, विधिपूर्वक, जाकर पूछते हैं—

"भगवन्! किसके जान लिये जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है ?"

ऋषि उत्तर देते है:-

"ब्रह्मवेताओं ने कहा है कि दो विद्याएँ जानने योग्य हैं—एक परा, दूसरी अपरा।'

"उनमें ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, अथवंवेद, शिचा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष अपरा हैं। तथा जिससे उस अच्चर प्रमात्मा का ज्ञान होता है वह परा है।"?

प्रकृति के रहस्यों को बताने वाले श्राज के जो जो विविध विज्ञान हैं उनको भी श्रपरा विद्या में गिनना चाहिए।

जो विद्या मनुष्य को मोह और शोक से मुक्त करती है, जो उसे निर्वन्य आरे स्वतन्त्र कर देती है वह सिद्ध्या है या वास्तविक विद्या है; जो मनुष्य को बन्धनों में बाँधती है, जिससे मोह (अज्ञान), शोक और आसिक्त उत्पन्न होती है वह वस्तुतः अविद्या है।

१कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते सर्वभिद विज्ञात भवतीति ।
२द्धे विष्ये वैदितन्ये इति हस्मयद्श्रद्धाविदो वदंति परा चैवापराच ।
तत्रापरा, श्वग्वेदो यन्वेदः सामवेदोऽयर्वेवद शिज्ञा कक्ष्यो व्याकरणं । निष्कत्व
छन्दो न्योतिवभिति । परावया तद्चर मधिगम्यते ।

श्राज हम देखते है कि वहे-वहे विद्वान् जीवन के निम्न तल पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे जीविका के लिए श्रापने को बेच देते हैं। धन की वितृष्णा ने उनकी श्रात्मा को दुर्बल वना दिया है। वे श्रापने महान् पद से स्वलित होकर पेशेवर बन गये है। जैसे दुकानों में वस्तु ग्रों की विक्री होती है तैसे ही उनके यहाँ विद्या विकती है। वे स्वय वन्धन में हैं श्रीर दूसरों को भी वन्धन में डालते है। ज्ञान की श्रमीम गरिमा का उनमें समावेश नहीं श्रीर प्रकाश उनके श्रन्तर में बुम्म गया है। किसी विद्वान् ने कभी कहा था—'नालेज इस पावर।' श्रथीत् ज्ञान हो सिक्त है पर श्राज वे शक्तिहीन, जीवनहीन, प्राण्हीन, श्रीहीन हो गये हैं। विद्या के नाम से श्रविद्या बेच रहे हैं। श्रहकार के कारण वे श्रपने को बुद्धिमान सममते हैं पर वस्तुत उनका ज्ञान-दीप बुम्म चुका है श्रीर वे श्रन्थे की भाँति श्रेषेरे में भटक रहे हैं। कर्म श्रीर गति उनमें है पर ज्ञान नहीं। श्रिष इन का विवेचन करते हुए कहते हैं—

"श्रविद्या के मध्य में रहने वाले श्रौर श्रपने को धीर—बुद्धिमान—श्रौर परिडत मानने वाले वे मूढ पुरुष श्रन्धे द्वारा ले जाये जाते हुए श्रन्धे के समान पीड़ित होते सब श्रोर भटकते रहते हैं।"9

श्रात्मवद्यना विकृत ज्ञान का मुख्य लत्तारा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिन्हें वास्तविक विद्या के रहस्यों का परिचय नहीं, प्राय मन में धारगा कर लेते हैं कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है, हम सब जानते हैं, हम कृतार्थ हैं। ऋषि कहते हैं—

"वहुधा श्रविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग 'हम कृतार्थ हो गये हैं' इस प्रकार श्रभिमान किया करते हैं क्योंकि (केवल) कर्मी को (कर्मफल विषयक) राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे दु.खार्स होकर स्वर्ग से

श्रविधायामन्तरे धर्तमाना, स्वयं धीरा पिषडत मन्यमाना ।
 जहुन्यमाना परियन्ति मूदा, श्रन्धेनैव नीयमाना यथान्धा ।।

च्युत हो जाते हैं।"१

जो विद्या मानव में विवेक नहीं उत्पन्न करती वह वस्तुत श्रविद्या है। ज्ञान सदैव चित्त को शुद्ध श्रौर निर्मल करता है श्रौर श्रेय श्रौर प्रेय, भले-बुरे को समम्मकर भले को शहरा करने की प्रेरणा प्रदान करता है।

"श्रेय श्रोर है तथा प्रेय श्रोर ही है। वे दोनों विभिन्न श्रर्थ वाले होते हुए पुरुष को बाँधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को श्रहण करने वाला शुभ होता है श्रोर जो प्रेय को वरण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है।"?

विद्या इसी प्रेय और श्रेय का मेद बताती है। वही विद्वान् है, वही बुद्धि-मान है जो इन दोनों का मेद समम्मकर श्रेय को अगीकार करता है।

"श्रेय श्रौर प्रेय (परस्पर मिले हुए, मिश्रित रूप में) मनुष्य के पास श्राते है। बुद्धिमान—धीर—पुरुष भलीभाँति विचार कर उन दोनों को श्रलग-श्रवण करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वरण करता है, किन्तु मूढ़—मन्द—योगद्गेम के निमित्त प्रेय को वरण करता है।"३

श्रल्पज्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पड़ते हैं किन्तु विवेकवान की विद्या उस मृत्यु तथा श्रन्धकार के बन्धनों से ऊपर उठाती है। कर्म जड है श्रीर ज्ञान चैतन्य शक्ति रूप है। ज्ञान-हीन कर्म केवल गति प्रदान करता है पर उसमें श्रेयस्कर शक्तियों का श्रभाव होता है, वह श्रनियन्त्रित तथा दिशाभ्रष्ट शक्ति की भौति हानिकर होता है।

१ श्रविधार्यां बहुधा वर्तमाना, वय कृतार्था इत्यमिमन्यन्ति वाला । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा, तेनातुरा क्षीणलोकारच्यवन्ते ॥

२ श्रन्यच्छ्रेयोऽन्य दुतैव प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरुष ् सिनीत । तयो श्रेय श्राददानस्य साधुर्मवति हीयतेऽर्थाघ उपेयो वृणीते ।

२ श्रेयरच प्रेयरच मनुष्यमेठस्ती सम्परीत्य विविनिक्त धीर । श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसौ वृश्योते, प्रेयो मन्दो योगचेमाद्व्याति ॥

जहाँ कर्म शुद्ध ज्ञान से शासित है तहाँ ही पूर्ण जीवन का प्रकाश है।

ऋषि की वागी है—'सा विद्या या विमुक्तये।' विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है, स्वतत्रता देती है। स्वतत्रता का अर्थ यह है कि हमारे मन को श्रीर खुद्धि को, जो स्थिति, परम्परा, मूढ विश्वास, श्रज्ञान, भय श्रीर श्रम के बन्धनों में विधी हुई है, वह निर्लिप्त कर देती है। उसके पंख खोल देती है जिससे उनमें प्रकाश की यात्रा का सकल्प श्रीर वल उत्पन्न होता है। जो विद्या मानव को श्रात्मस्थ करती है, श्रेयस्कर मार्ग पर डालती है, उच्च श्रादशों श्रीर कर्तव्यों के लिए प्रेरित करती है, हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर दूसरों के साथ श्रात्मैक्य की स्थापना करती है तथा हमें महान् उत्तरदायित्वों को वहन करने की शक्ति प्रदान करती है वही सिद्दद्या है।

# शिचण और उसका सम

मनुष्य में जिज्ञासा की वृत्ति स्वाभाविक है। शिशु में जिज्ञासा पहले होती है, वाणी का विकास बाद में होता है। वह जो कुछ देखता है उसे सममाना चाहता है। जब वह बोल नहीं सकता, तब भी उसकी थ्रांखों में, उसके मुख पर, उसकी भावभद्गी में जिज्ञासा देखी जा सकती है। इसी जिज्ञासा के कारण उसका मानसिक विकास होता है। जिज्ञासा वृत्ति को सन्तुष्ट करने की किया के साथ ही जानप्राप्ति की किया होती रहती है। यह जिज्ञासा परिस्थिति श्रीर सस्कार के श्रनुरूप होती है। ज्यों-ज्यों बच्चे की दुनिया बढ़ती जाती है श्रीर उसके सस्कार वनते हैं त्यों-त्यों जिज्ञासा का च्रीत्र भी फैलता जाता है।

जिज्ञासा के अन्तर्गत तीन तत्त्व मुख्य होते हैं—१. यह क्या है १, २. क्यों है १ ३. कैसे है १ क्या, क्यों और कैसे के उत्तर में ही ज्ञान का महत्त्व है। जिज्ञासा ज्ञान का बीज है, अथवा ज्ञान जिज्ञासा का फल है। इस जिज्ञासा कृति को विकसित करने और उसमें अच्छे संरक्षार डालने में ही शिक्षा का उपयोग है।

जीवमात्र में दो प्रवृत्तियाँ मिलती हैं—१. प्रेरणा (इसटिक्ट Instinct)
२. सामाजिकता । किन्तु मनुष्य में एक श्रीर प्रवृत्ति है, जिज्ञासा या विचारशक्ति । पशु-जीवन केवल प्रेरणा का जीवन है। मनुष्य इसीलिए मनुष्य है
कि उसमें श्रारम से न केवल प्रेरणात्मक शक्ति होती है बल्कि विचार, बुद्धि
या जिज्ञासा की शक्ति भी होती है। उचित उपयोग से इसका विकास होता
है। बुद्धि के विकास से ही ज्ञान की वृद्धि श्रीर सिद्धि होती है।

ज्ञान का श्रर्थ है किसी वस्तु के श्रान्तरवाह्य को जान लेना श्रीर जानकर उसका थथोचित उपयोग करना । जैसे साहस को लीजिए । साहस किसे कहते हैं. किन-किन स्थितियों में किया कार्य साहस है, साहस के पीछे भावना श्रीर प्रवृत्ति क्या है इत्यादि वातों को जानकारी रखकर भी यदि वह व्यक्ति जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता अथवा तदनकुल आचरण नहीं कर सकता तो उसका ज्ञान श्रध्रा श्रथवा विकृत समभाना साहस की परिभाषा बताने श्रीर उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या करनेवाले व्यक्ति भी इरपोक पाये जाते हैं। दर्शनशास्त्र श्रौर श्रघ्यात्मविद्या के श्रध्यापकों में चरित्रवल का श्रभाव देखा जाता है, इतिहास के श्रध्यापक सामाजिक प्रश्नों पर तथा अपने जीवन के जेत्र में समस्त ऐतिहा-सिक ज्ञान वा अनुभव के विपरीत आचरण करते हैं, अनेक शिज्यशास्त्रियों को वचों के साथ डहे या वेंत का व्यवहार करते देखा गया है। इसका कारण यही है कि इनमें उस विषय का ज्ञान केवल पुस्तकीय है, वह वस्तुत ज्ञान भी नहीं है क्योंकि वह उनके हृदय में नहीं घुस पाया, उनके जीवन में नहीं प्रविष्ट हुआ, स्रात्मा में नहीं भिदा । ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं पेशा है,जीविकोपार्जन का साघन । जहाँ ज्ञान में चित्त समाविष्ट नहीं श्रौर ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ उस ज्ञान के विरुद्ध व्यवहार करती हैं तहाँ ज्ञान वस्तुत अज्ञान या अविद्या है। शिचा का तात्पर्य यह है कि जो श्रध्यात्मविद्या पढता है या पढाता है उसने श्रात्मनिष्ठ होने का निश्चय कर लिया है श्रीर श्रात्मज्ञान तथा जगत के रहस्यों के ज्ञानार्जन में दत्तचित्त है। उसके जीवन में विशुद्ध ज्ञान का श्रालोक होगा तथा श्राचरण में जीवमात्र के प्रति निजत्व श्रीर श्रात्मैक्य की भावना होगी।

श्राज के 'शिच्तित' कहे जाने वाले समाज में एक बहुत वड़ा भ्रम दिखाई पहता है। वह सममता है कि शिचा श्रौर साच्चरता एक ही वात है। वस्तुतः वात ऐसी नहीं है। शिचा का श्रर्थ श्रच्चरज्ञान या साच्चरता नहीं है। साच्चर श्रादमी भूल से शिच्तित सममे जाते हैं। सनुष्य साच्चर होकर भी श्रशिच्तित हो सकता है: श्राज कल श्रनेक साच्चर व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम शिच्तित नहीं कह सकते, विलंक मूढ कह सकते हैं। इसी प्रकार निरच्चर व्यक्ति ज्ञानी वा शिच्तित हो सकता है। हमारे जीवन से जिन लोगों का परिचय है, उनमें भी ऐसे लोग मिल जाँयगे। कबीर श्रीर रामकृष्ण परमहस जैसे सत श्रीर ज्ञानी ऐसे ही थे। वैसे भी हमारे इर्द-गिर्द ऐसे लच्च-लच्च मनुष्य हैं जिन्होंने पाठशाला की सीढी पर कभी पैर नहीं रखा पर उनको मूर्ख या श्रशिच्तित नहीं कहा जा सकता। उनके साथ व्यवहार करके श्राप पता लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि पैनी है, वे श्रनेक वातों श्रीर समस्याओं की तह तक पहुँचने की च्चमता रखते हैं। वे काफी व्यवहार-कुशल होते हैं श्रीर जहाँ तक हृदय के सस्कारों का सवाल है वे सैकड़ों शिच्तितों से श्रच्छे हैं, उनमें दया, सहानुमृति, च्चमा, सहनशीलता, श्रेम इत्यादि मानवोचित गुगा भी पर्याप्त परिमागा में पाये जाते हैं।

यह मान लेना कि शिक्तार्थी पाठशाला में ही ज्ञानार्जन करता है, एक वड़ी भूल है। वह कुटुम्ब में, मार्ग चलते हुए, अपने साथियों के सम्पर्क में, सर्वत्र कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने प्रति माता-पिता, कुटुम्बियों, मित्रों, साथियों और शिक्तकों के व्यवहार से सीखता है, समाज में व्यक्ति अथवा वर्ग जिस प्रकार परस्पर व्यवहार करते हैं, उनसे सीखता है।

तब क्या जिसे सामान्य अर्थ में आज कल शिद्धा कहा जाता है अर्थात् साद्धरता से सम्बन्ध रखने वाली, पुस्तकों और पाठ्यक्रमों से सिखाने वाली शिद्धा निरुपयोगी है, क्या उसका जीवन में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है 2

साचरता का भी महत्व है। वह शिक्ता का एक सुलम साघन है। यदि ठीक तरह से साचरता की शिक्ता दी जाय तो वह जिज्ञासा को सघटित कर देती है। वह जिज्ञासा फलत. ज्ञान की प्रवृत्ति को श्रनुशासन में लाकर, एकाप्र करके उसे श्रधिक सजग कर देती है। चाकू पर शान घरने का जो परिणाम होता है वहीं साल्तर होने का होता है। भाषा के पीछे जैसे अल्तरों और शब्दों का सघटन है और उनसब के सघटन के कारण ही भाषा भाषा है, उसमें अर्थ का प्रवाह है, उनकों सार्थकता है, उनके विखर जाने से, क्रमहीन हो जाने से सव कुछ निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार साल्तरता से बुद्धि और मानसिक शक्तियों को विषय-विशेष अथवा उद्देश्य-विशेष में केन्द्रित करने में सहायता मिलती है।

साज्ञरतावाली प्रणाली का एक और भी महत्व है। ससार के भित्र भित्र विशों में जो महापुरुष हुए हैं उनका ज्ञान पुस्तकों के रूप में सम्महीत है, संसार की युग-युग से सचित विचारशिक्त, कल्पना, भावना, अनुभव साहित्य में सचित हैं, ससार में विचारधाराओं के जो सघर्ष हुए हैं अथवा हो रहे है उनकी माँकी हम यहाँ मिलती है। ससार में जो हो चुका है या जो हो रहा है, वह सब हम इसके द्वारा जान सकते हैं। विश्व की साहसिकता के दर्शन हमें होते हैं। मानव ने अपनी जीवन-यात्रा में ज्ञान के कितने पग रखे हैं और मानव जाति को आज की स्थित तक पहुँचने में किन दर्जों को पार करना पढ़ा है, मानवता और पशुता के निरन्तर सघर्षों के वीच भी मानवता जी सकी है इत्यादि का ज्ञान हमें साज्ञर होने के कारण हो सकता है। इसी के कारण जीवन की धारा की निरन्तरता का ज्ञान होता है। इसके कारण भूत-काल और हमारे वीच जो अन्तर है वह नष्ट हो जाता है, और हम एक स्थान पर वैठे हुए अनेक स्थानो में और जो समय वीत गया है और फिर कभी न आयेगा, उसमें पहुँच जाते हैं।

परन्तु जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, साज्ञरता शिज्ञा का साधन मात्र है; वह हमें शिज्ञित करने मे, हमारी ज्ञानसायना में सहायक हो सकती है। शिज्ञा का मोटा श्रमित्राय तो यह है कि हम श्रपने शरीर, मन, मस्तिष्क श्रीर विभिन्न इन्द्रियों का सदुपयोग करना जान जायं। इसका उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन ही

नहीं है बल्कि ज्ञान की वृत्ति को सदैव जायत रखना भी है। विचारक लेसिग का एक प्रसिद्ध वचन है कि यदि ईश्वर सुमे सर्वसत्यों के ज्ञान श्रीर सत्यान्वे-पण की वृत्ति—इन दो वातों में से एक को ही चुनने की स्वतत्रता दे तो मैं दूसरे ( सत्यान्वेषण की वृत्ति) को ही पहले से कहीं श्रिधिक मूल्यवान देन सममाकर चुनूँगा। शिचा का उद्देश्य यही है-ज्ञान की श्रनवरत साधना. ज्ञान के ऋन्वेष्ण में मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा का समुचित विनियोग । मरित॰क को बन्धनो से मुक्त रखना, पूर्वकल्पित भ्रमों श्रौर धारणाश्रों के विरुद्ध खड़ा होना, बुद्धि को पवित्र श्रौर श्रनावृत रखना, उचित श्रौर न्याय-पूर्ण निर्णय तक पहुँचने में गभीर मनन के साथ ही कष्ट उठाने को तैयार रहना, नवीन सत्यों-यदि वे सत्य सिद्ध हों-के स्वागत की सतत तैयारी. फिर चाहे इसमें आत्मत्याग करना पड़े, शिद्धा के ये उद्देश्य हैं और इन्हीं चचाणों से वह परखी जाती है। मुमे स्वर्गीय लार्ड एसिक्कथ के शब्द याद त्राते हैं जो उन्होंने एवरडीन विश्वविद्यालय के सामने कहे थे-"Keep always with you, wherever, your course may lie, the best and most enduring gift that a University can bestow—the Company of great thoughts, the inspiration of great ideals, the example of great achievements, the consolation of great failures.' अर्थात् "वाहे तुम जिस स्थिति में भी हो, एक यूनिवर्सिटी की इस महती श्रौर चिरन्तन देन को सदैव श्रपने साथ रखो-महान् विचारों का सत्सग, महान् श्रादशों की स्फूर्ति, महान् सिद्धियों का उदाहरण तथा महती श्रसफलताओं का त्राश्वासन।" मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा को ज्ञान की साधना तथा उस साधना का जीवन में सदुपयोग, शिक्ता का यही मर्म है।

### जीवन और शिचण

साधारणत श्राजकल शिक्तण का श्रर्थ साहित्यिक ज्ञान समक्ता जाता है। लोगों का यह भी मत है कि शिक्तणकाल में शिक्तार्थों को जीवन श्रोर ससार के व्यावहारिक प्रश्नों एव गुत्थियों में न पढ़ना चाहिए। इन दोनों चातों का परिणाम यह हुआ है कि शिक्ता कोरमकोर शिक्ता ही रह गई है श्रीर उसका जीवन से सम्पर्क छूट गया है। इससे शिक्ता का जो लाम व्यक्ति श्रीर समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। श्राधा जीवन पढ़ने में वीत जाता है, श्रीर पढ़ना समाप्त होते ही जीविका की समस्या सामने श्रा जाती है। जो कुछ शिक्ता मिली उसका जीवन में विनियोग नहीं हो पाता। न उसके लिए अवसर ही मिलता है श्रीर श्रवसर भी मिला तो इतने दिनों से समाज के जीवन से कियातमक सम्बन्ध न रहने के कारण युवक किंकर्तव्य-विमृद-सा हो जाता है ध्रीर श्रपने को परिस्थितियों के श्रमुकूल बनाने में श्रममर्थ होता है।

शिक्ता स्वय कोई घ्येय नहीं है। वह जीवन के घ्येय की पूर्ति का साधन मात्र है, इसलिए जीवन श्रोर जीवन की समस्याओं से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है। जो जीवन हम बिता रहे उसकी भूमिका पर जो जीवन हमें बिताना है श्रथवा विताना चाहिए उसकी श्रोर श्रप्रसर करने की साधना ही शिक्ता है। पुस्तक में केवल श्रव्सर श्रोर भाषा मिलती है, विचार मिलते हैं किन्तु उनका श्रथं जीवन में खोजना चाहिए। श्राचार्य विनोबा श्रपनी श्रपूर्व व्यग-शैली में लिखते हैं:—" 'श्ररव' मानी 'घोदा' यह कोश में लिखा है। वन्नों को लगता है 'श्ररव' शब्द का श्रथं कोश में लिखा है। पर यह सच नहीं है। श्रवव शब्द का श्रथं कोश के बाहर तबेले में विधा खढ़ा है। उसका कोश में समाना

सभव नहीं। 'श्रश्व' मानी 'घोड़ा' यह कोश का वाक्य इतना ही वतलाता है कि, 'श्रश्व शब्द का वही अर्थ है जो घोड़ा शब्द का श्रर्थ है।' वह क्या है, सो तबेले मे जाकर देखो। कोश में केवल पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तक में श्रर्थ नहीं रहता। श्रर्थ पृष्टि मे रहता है। जब यह वात बुद्धि में श्रायेगी तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी।"

प्रयोगशाला के बिना विज्ञान की प्रारंभिक शिचा देना भी सभव नहीं है। विज्ञान की पाट्यपुस्तक में विद्यार्थी जो कुछ पढता है उसे वह प्रयोगशाला में प्रत्यच्च देखता है, तभी उसे सिद्धान्तों के पीछे जो रहस्य होते हैं उनका ज्ञान होता है। यही बात शिचा-सम्बन्धी प्रत्येक विषय के साथ है। पुस्तकों से कल्पनाएँ तीव होती हैं और विचार मिलते हैं किन्तु विचार का महत्व उनके प्रयोग अर्थात् किया वा आचरणा में है। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि कर्ता होकर भी जबतक किया न हो वाक्य नहीं वनता। इसी प्रकार शिचा के साथ यदि तदनुकूल कियात्मक प्रयोग न हो तो उसका सम्पूर्ण तात्पर्य ही नष्ट हो जाता है।

शिक्ता, विशेषतः वाल-शिक्ता, की विश्वविख्यात विशेषज्ञा डा॰ मोंटीसरी ने लिखा है—"स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो शिक्ता वालकों की सहायता करती है वही शिक्ता प्राणवान है।" यहाँ स्वाधीनता का अभिप्राय यह है कि बालक की समस्त प्रच्छत्र शक्तियों विकसित हो जाय, उसकी चिन्ताशक्ति निर्लिप्त होकर किसी विषय पर विचार कर सके। यह सब सिद्धान्तों के आचरण से ही समव है, यह जीवन के साथ शिक्तण के घनिष्ठ सम्पर्क से ही संभव है। गाधी जी ने ठीक ही लिखा है.—"पढने का अर्थ ही गलत हो गया है। जो गुनना न जानें, वे पढे नहीं हैं। जो गुन सके वही पढे हैं।" जीवन को भावनाप्रधान बनाने, उसमे कवित्व और सौन्दर्य लाने के लिए जितना स्थान कल्पना को दिया जा सकता है उतना ही स्थान

जीवन को ठीक तरह से सममने के लिए वास्तविकता को भी देना चाहिए।
चथासभव सम्पूर्ण शिक्ता वस्तु के साक्तात् परिचय द्वारा दी जानी चाहिए।
शिक्ता की योजना में इन्द्रिय-विकास को स्थान देना श्रौर विद्यार्थियों की श्रवलोकन शक्ति ('पावर श्राव् श्राबजर्वेशन') वदाने के लिए उन्हें पाठशाला की
दीवारों से बाहर विशाल जगत् के सम्पर्क में श्राने देना श्रावश्यक है। ससार
के प्रत्यक्त परिचय में श्राने से मनुष्य में श्रानेक प्रकार की शक्तियों का विकास
होता है। यहाँ वह श्रनेक प्रकार के मनुष्यों, सस्थाश्रों, विचार-प्रणालियों,
जीवन-व्यवस्थाश्रों के परिचय में श्राता है। इससे उसकी विचार-शक्ति, उसका
विवेक, उसकी धारणा शक्ति बढ़ती है, श्रनुभव श्रौर झान की वृद्धि होती है
श्रौर शब्द वा वाणी के पीछे जो वास्तविक चमत्कार होता है उसे सममने
की ज्ञमता प्राप्त होती है।

कुछ लोग यह भी कहते है कि शिक्त एकाल भावी जीवन की तैयारी का काल है। पहले पढ़ों, फिर पढ़ाई समाप्त होने पर जीवन-युद्ध में भाग लो। यह विचारधारा अवैज्ञानिक है और अनुभव ने इसकी निरर्थकता सिद्ध कर दी है। जीवन के दुकड़े नहीं किये जा सकते, उसकी एक अविच्छित्र धारा होती है और इच्छा, ज्ञान तथा किया के साथ-साथ चलने से उसमें पूर्णता आती है। गीता में भगवान् कृष्ण ने मानव-जीवन का रहस्य अतिपादित किया है। विश्व के साहित्य में जीवन को प्रकाश और बल देने वाला इससे उत्तम प्रन्थ नहीं है। इस पुस्तक में जो शक्ति है वह इसीलिए कि जीवन-युद्ध के बीच उसकी रचना हुई। तत्विचन्तक विनोवा कहते हैं — "भगवान् ने अर्जु न से कुरु तेत्र में भगवद्गीता कही। पहले भगवद्गीता के 'क्लास' लेकर फिर अर्जु न को कुरु तेत्र में नहीं ढकेला। हम जिसे जीवन की तैयारी का ज्ञान कहते हैं उसे जीवन से विल्कुल अलिप्त रखते हैं इसलिए उक्त ज्ञान से मृत्यु की ही तैयारी होती है।" इसीलिए पढ़ाई के दिनों में नाना प्रकार की

कल्पनाऍ करनेवाला विद्यार्था पढाई समाप्त करते ही अपने को ऐसी विपम स्थिति में पाता है कि समाज-सेवा, देश-सेवा, अथवा कोई महत् कार्य करने की उसकी सब महत्वाकाचाओं का अन्त हो जाता है और केवल पेट भरने की समस्या हल करने में ही उसकी शक्तिया समाप्त हो जाती हैं। हजारों शिवाजी और प्रताप, हजारों दुर्गावती, चाँदवीवी और लच्मीवाई, हजारों प्रहाद और ध्रुव इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। "गीता जैसे कुरुचेत्र में कही गई वैसे ही शिचा जीवन-चेत्र में देनी चाहिए। अर्जुन के सामने प्रत्यच कर्तव्य करते हुए समस्या उत्पन्न हुई। उसका उत्तर देने के लिए भगवद्गीता का निर्माण हुआ। इसी का नाम शिचा है।"

केवल साहित्यिक शिक्ता देने का परिणाम यह भी हुआ है कि हमारे देश में साक्तर मजुच्यों का एक अभिमानी वर्ण बन गया है। यह शारीरिक अम या कार्य करने वालों को होन दृष्टि से देखता है, उन्हें निम्नवर्ण का समस्तता है और अम की पिवत्रता का भाव उसमें से सर्वथा लुप्त हो गया है। नौकरों चाकरों के सहारे अपेक्ताकृत आराम की जिन्दगी विताना ही उसका लच्य है। ऐसे आदिमियों से ज्ञान की अनवरत साधना भी नहीं होती क्योंकि उसके लिए भी तप और अपने को भूलकर कार्य में तन्मय हो जाने की आवश्यकता पढ़ती है। उसमें 'अह' का त्याग करके अपने कार्य में आत्मार्पण करना पढ़ता है। आज के सभ्य समाज में शरीर-अम वाले उपयोगी पेशों से भी भागने की जो वृत्ति है उसका कारण यह शिक्ता-प्रणाली है जिसमें जीवन के ओजस्वी तत्वों का सर्वथा अभाव है। इसे 'कोरा शिक्तण' ही कहा जा सकता है। आचार्य विनोवा ने अपनी निराली व्यञ्जशैली में "कोरा शिक्तण' का एक चित्र यों दिया है:—

एक देशसेवाभिलाषी युवक से किसी ने पूछा—"कहिए, अपनी समम में आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं?" उसने उत्तर दिया—"मेरा ख्याल है, मैं केवल शिज्या का काम कर सकता हूं श्रीर उसी का शीक है।"

"ठीक है। प्राय. श्रादमी को जो श्राता है उसका विवशत उसे शौक होता है पर यह कहिए, श्राप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं' "

"जी नहीं। दूसरा कोई काम करने नहीं आयेगा। केवल सिखा सकता हूँ और विश्वास है कि अच्छा सिखा सकता हूँ।"

"हाँ, हाँ, श्रच्छा सिखाने में क्या सशय है, पर श्रच्छा क्या सिखा सकते हैं <sup>2</sup> कातना, धुनना, बुनना, श्रच्छा सिखा सकेंगे?"

"नहीं, वह नहीं सिखा सकता।"

"तब, सिलाई <sup>2</sup> रॅगाई <sup>2</sup> वढ़ईगिरी <sup>2</sup>"

''ना,यह सब कुछ नहीं।"

"रसोई बनाना द्रायादि घरेलू काम सिखा सकेंगे '"

"नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं केवल शिक्त्रण का ''।"

"श्चरे, जो पूछा जाता है उसी में नहीं नहीं, श्रीर कहे जाते हैं 'केवल' शिचारा का काम कर सकता हूं। इसके श्रर्थ क्या हैं? उद्यानकला सिखा सिक्येगा ?"

देशसेवाभिलाषी ने जरा चिढ़कर कहा, "यह क्या पूछ रहे हैं <sup>2</sup> मैंने तो प्रारम्भ में ही कह दिया, मुमे दूसरा काम करना नहीं आता। मैं साहित्य पढ़ा सकता हूं।"

प्रश्नकर्ता ने जरा विनोद से कहा—''ठीक कहा। श्रव श्रापकी वात समम में श्राई। श्राप 'रामचरित मानस'—जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं क्या ?''

श्रब तो देशसेवाभिलाषी महाशय का पारा गरम हो उठा, श्रीर मुँह से

कुछ ऊटपटाग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही बोल उठा— "शान्ति, चमा,तितिचा रखना सिखा सकेंगे ?"

श्रव तो हद हो गई। श्राग में जैसे मिट्टी का तेल डाल दिया हो। यह
-सवाद खृव जोर से भभकता। लेकिन प्रश्नकर्ता ने तुरन्त उसे पानी डालकर
वुम्ता दिया—"मैं श्रापकी बात समम्त गया, श्राप लिखना पढना सिखा सकेंगे।
इसका भी जीवन मे थोड़ा सा उपयोग है.. .. ...। खर, श्राप वुनाई
सीखने को तैयार हैं 2"

"अव कोई नई चीज सीखने की उमग नहीं है, श्रीर तिस पर बुनाई का काम तो मुक्ते श्राने का ही नहीं, क्योंकि श्राज तक हाथ को ऐसी वातों की कभी श्रादत नहीं पड़ी।"

"माना, सीखने में कुछ श्रिषक समय लगेगा, पर न श्राने की क्या बात है <sup>१,9</sup>

"मैं तो समम्तता हूं, नहीं श्रायेगा। पर मान लीनिए, मेहनत से श्राया भी तो सुमें इसमें बड़ी मम्मट मालूम होती है, इसलिए सुम्तसे यह नहीं होगा. यही सममिए।"

"ठीक । जैसे लिखना सिखाने को तैथार हैं वैसे स्वय लिखने का काम कर सकते हैं <sup>2</sup>"

"हाँ, अवश्य कर सकता हूँ किन्तु वैठे-बैठे केवल लिखते रहने का काम है समारी। फिर भी उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है।"

इस चित्र में स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से शून्य शिक्त्या ने हमें किस प्रकार पगु बना दिया है। नवीन ज्ञान के शोध श्रौर श्रर्जन की स्वाभाविक मानवी प्रवृत्ति को भी उसने शिथिल कर दिया है। जो है, वह है. उससे श्रागे बढने की न उमंग रह गई है, न साहस।

प्रकाश और ताप दोनो सूर्य वा श्रिश के गुरा हैं। इसी प्रकार सिद्धान्त

श्रीर कियाशीलता, ज्ञान श्रीर श्राचरण, विचार श्रीर प्रयोग पूर्ण शिक्तण के गुण हैं। जैसे श्रमि की दो शक्तियाँ, स्वाहा (श्राहुति देना) श्रीर स्वधा (धारण करना) हैं तैसे ही शिक्तण के श्रग विचार श्रीर श्राचार हैं। विना विचार के श्राचार श्रधूरा एवं शक्तिहीन है, विना श्राचार के विचार जीवनहीन है। जब विचारों का प्रत्यक्त जीवन से नाता द्वट जाता है तो वे निर्जीव हो जाते हैं, उनकी प्राणशक्ति का लोग हो जाता है।

वस्तुत जब साहित्य जीवन में अवतीर्ण होता है, जब भाषा पुस्तकों में नहीं, वाणी में नहीं, कार्य में बोलती है, जब झान आचारवान होने का प्रण करता है, जब पुस्तक का झान सजीव रक्त बनकर हमारी धमनियों में हमारे पौरुष को पुकारता हुआ दौढ़ता फिरता है, हमारे मस्तिष्क में विवेक को अकाशित करता है, हमारे हृदय में तीव सेवाभिलाषा और सकल्प के रूप में धडकता है, हमारे प्राणों को मानव समाज की स्वास्थ्य-साधना की ओर अपस्पर करता है, तभी शिचण के पीछे वह शक्ति उदय होती है जो सभ्यता और सस्कृति का मानदड ऊँचा करती है, जो ज्ञान के यात्रा-पथ को झानाथीं के हद पदचेप से सदैव ध्वनित रखती है। शिचा जीवन की भूमिका पर ही पनपती और खिलती है और जहाँ जीवन के उदात स्वर से उसका सामजस्य नहीं है, तहाँ वह कोरी साचरता मात्र है, और वह अपने उच्च पद तथा कार्य से उसत है।

### शिचक और शिचार्थी

जव भारतीय सभ्यता के प्राच्छे दिन थे, उसमें मौलिक सत्यों के ब्रान्वेषण श्रीर प्रहरण की वृत्ति श्रीर साहस था तव हमारी शिचा-प्रणाली श्राज की शिचा-प्रगाली से सर्वथा भिन्न थी। उस समय प्रकृति की गोद में स्थित ् श्राश्रमों में शुद्ध श्रीर श्रमपूर्ण जीवन विताते हुए शिचार्थी वा ब्रह्मचारी शिचा का ममं हृदय श्रौर जीवन में उतारते थे। प्रकृति का विराट सौन्दर्य, जिससे शक्ति के भारने वहते थे, उन्हें श्रेष्ठ सस्कार प्रदान करता था, वे प्रकृति के साथ-साथ बढ़ते श्रीर रवस्य होते थे। सिवाय श्राचार्य के उनपर किसी भी वाहरी शक्ति का नियंत्रण न था। राजपुत्र साधारण दीन प्रजा की सन्तित के साथ एक तल पर रहते थे। किसी प्रकार के वन्धन में शिचा वॅथी न थी। कोई शुल्क (फीस) नहीं, प्रकाशकों की स्वार्थ वृत्ति के कारएा श्रव्यावहारिक पाट्यक्रम का कोई वोम नहीं, श्राधुनिक स्कूलों का निजत्व, ममत्वशून्य वातावरण नहीं, वेतन ही जिनका उपास्य है श्रौर उसी को देख कर जो शिक्ता के वन्धन एवं कर्तव्य का निर्णय श्रंगीकार करते है, ऐसे शिचाकों का सम्बन्ध नहीं, राज्य के, श्रर्थ के, सव प्रकार से बाहरी दवाव से मुक्त, सीधा, सरल, भारनों के समीप, पर्वतों के समीप, निदयों के समीप, वृत्तों के नीचे पृथ्वी पर श्रासन विछाकर ज्ञान प्राप्त करने का शुद्ध मुक्त वातावरण—ऐसी उस समय की शिचा थी। शिचार्थी प्रकृति के साथ दिन-रात बिताते हुए जो शक्ति प्राप्त करते थे उसी को समाज के जीवन में, उसके कल्यारा के लिए, श्रिपंत कर देते थे।

श्राज की शिक्ता का रूप दूसरा है। उसका साँचा इस देश का साँचा नहीं है, उसमें विजातीय तत्वों की प्रधानता है। समय बदल गया है, स्थिति बदल गई है, दुनिया तेजी से वदल रही है, इमलिए प्राचीन प्रणाली ज्यों की त्यों तो रखी नहीं जा सकती। श्राज ज्ञान का स्रोत गहराई से उठाकर राजमार्गों एव विस्तृत भूखराडों में वहने के लिए मुक्त कर दिया गया है। श्राधुनिक सभ्यता एव जीवन की जिटलताश्रों के कारण शिक्ता के उद्देश्य भी शुद्ध न रहकर जिटल हो गये हैं। इमलिए इम क्रेत्र को भी श्राधुनिक जीवन की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुहूप तो बनना ही होगा। दुख यही है कि मानसशास्त्र एवं नीतिशास्त्र के क्रेत्रों में जो विकास हुश्रा दे उसका पूरा लाभ शिक्तणक्रेत्र को नहीं मिल रहा है। यहाँ शालाश्रों का हूप श्रीर संगठन वहुत करके जीवन-शून्य है, शिक्तकों में शिक्तक की मनोवृत्ति श्रीर उत्तरदायित्व की कमी है श्रीर शिक्तार्थी का जीवन उद्देश्यहीन, प्यप्रदर्शन शून्य भटकता हुश्रा जीवन है।

वर्तमान प्रणालों में शिक्तक और शिक्तार्थों दोनों एक वेंचे हुए वातावरण में रहते हैं। कोई भी शिक्ता-प्रणाली हो, उसका सर्वाधिक लाम तभी उठाया जा सकता है जब वह शुद्ध ज्ञान और चारित्र्य का विकास करें। ऐसी शिक्ता का मूल पुरतकों में नहीं, शिक्तक के जीवन में होता है। प्राचीन काल में हम अपने शिक्तक को आवार्य वहते थे। आवार्य का अर्थ ही है—आवार-वान्। विद्या जिनमें आवर्णप्रधान हो जाती थी, जो ज्ञान को जीवन में उतार लेते थे, वे आवार्य होते थे। स्कूल में एक कौटुम्बिक स्नेह का वातावरण था। आवार्य वर्वों के लिए पिता होते थे। शिक्ता आवार्य के जीवन में केन्द्रित थी। कोई वाह्य परीक्ता शिक्तार्थों के ज्ञान को कसौटी न थी। तब का शिक्तार्थों यह न कहता था कि में एम० ए० हूँ, में साहित्याचार्य हूँ, में दर्शनशास्त्री हूँ, वह अपना परिचय देते हुए कहता था, मैं अमुक का शिष्य हूँ। अमुक का शिष्य होना ही उस समय प्रमाणपत्र था। शिक्तक को कितना ऊँचा पद और गौरव मिला था। यह इसीलिए कि आवार्य हो जीवन का माप था; उसका जीवन इतना गहरा, इतना निर्मल, व्यापक अनुभूतियो एवं विवारों से

पूर्ण, लोकहित की प्रेरणाओं से प्रकाशित होता था कि उस के ससर्ग में श्राना ही सब से बड़ी शिक्ता नमकी जाती थी।

इधर मनोविज्ञान स्रोर शिचाण तथा नीतिशास्त्र के चेत्रों में विचार की जो गति है उससे भी प्राचीन धारणा पुष्ट होती है। इन चेत्रों में श्रन्वेषण करने वाले विशेषज्ञों का भी निष्कर्ष यही है कि शिचाए का लाभ वस्तुत शिच्नक के जीवन श्रोर चरित्र पर निर्भर है। नवीन शिचाक की कल्पना भी यही है कि वह शिक्तायों के हृदय में प्रवेश कर के उस की सदृत्रतियों को उभादे, उमकी जिज्ञासा जायत करे ख्रौर उसे स्वतत्र चिन्तन की दिशा में प्रेरित करे। छड़ी श्रीर घुड़िकयों से छात्रों को नियन्त्रण में रखनेवाला शिक्तक श्राज का श्रादर्श शिक्तक नहीं है, उलटे वह बचों मे अपने निष्ठुर व्यवहार से कायरता, श्रसत्य-भाषण भ्रोर करता के वीज वोता है। जो शिच्नक सममता है कि उसके डर से क्लास में वच्चे चूँ नहीं करते अतः वह सफल है, वह अपने को घोका देता है और वच्चों का तथा समाज का ऋहित कर रहा है। एक अप्रेज शिचा-शास्त्री ने ऐसे शिक्तकों की चर्चा करते हुए लिखा है-"जो वालक प्रतिदिन साढे पाँच घटे ऐसे शिच्नक के सहवास मे रहने को विवश किया जाता है जो स्वभाव से चिड्चिड़ा, निर्दय, कठोर श्रीर कोधी है, वह वालक ऐसी शाला में भर्ती किया गया है जहाँ से वह सिवाय दुर्ग गों के कुछ सीख नहीं सकता।" जिस शिज्ञक में शिज्ञायियों के प्रति सचा प्रेमभाव नहीं है, जिसमें बच्चों को सिखाने के साथ ही स्वयं उनसे सीखने की प्रवृत्ति नहीं है वह शिच्नक के उत्तरदायित्व को नहीं सममता। डा॰ माटोसेरी ने ठीक लिखा है— "शिक्तक की वाचालता की ऋपेक्ता उसका मौन ऋघिक उपयोगी है। सिखाने

and hear the voice of a fietful, unkind, hard and passionate man is placed in the School of Vice."

की श्रिपेद्या शिक्तक को वालकों ना श्रावलोकन करने की श्रिपिक श्रावश्यकता है। यह श्रिमिमान कि मैं भूल कर ही नहीं मकता शिक्तक का महान् दोष है।

• धीरज का गुरा शिक्तक में श्रात्यन्त महत्व की वस्त है।"

शिक्षक का प्रधान कर्तन्य शिक्तार्थी की नैतिक भावना को, विचार श्रीर प्रेरणा देकर, विकसित कर देना है। पर हमारी दृष्टि केवल वौद्धिक विकास पर ही है। शिक्ता ने मनुष्य की बुद्धि का विकास करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है पर मनुष्य को नैतिक भावना धौर प्रकृति को बन्धनमुक्त करने में उसे बहुत कम सफलता मिली है। इसीलिए मनुष्य का ज्ञान श्रशक्त श्रीर उसकी बुद्धि लँगही है। जब जीवन में, समाज या विश्व में कोई ऐसी समस्या श्रा जाती है जिसे हम अपने नैतिक श्रादशों के प्रयोग से हल कर सकते हैं तब हम असफल होते हैं। इतने बौद्धिक विकास के होते हुए श्रीर मानव जाति के श्रिधकाश भाग की श्रानच्छा होते हुए भी दगों श्रीर युद्धों का होना इस बात का प्रमाण है कि नैतिक शक्ति का विकास बुद्धि के विकास के साथ-साथ नहीं हो रहा है।

इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मानव जीवन भयप्रस्त हैं। श्रीर उसने दड़वल को सामाजिक समस्याश्रों के हल करने का साधन मान रखा है। इस भावना के मूल में हमारी शिक्ता है। जहाँ शिक्तक श्रीर शिक्तार्थों का सम्बन्ध शुद्ध प्रेम श्रीर वास्तिवक सहानुभूति का सम्बन्ध नहीं है तहाँ शिक्तार्थों भय के वातावरण में साँस लेता श्रीर पनपता है श्रीर उमी पद्धित को श्रपने जीवन में प्रहण कर लेता है। शिक्ता का वास्तिवक उद्देश्य सफल होने के लिए पहलें शिक्तक को श्रात्मशुद्धि करनी पढ़ेगी। स्टीफेन फूट इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध शिक्तक रहे हैं। वे श्रपने श्रनुभर्व व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि —"वी रिय-लाइज दैट दि टास्क श्राव एज्क्रेशन इज इंटीच व्वाएज ऐंड गर्क्स ह्वाट लाइफ इज, ऐंड इंशो देम हाऊ इंलिव इट। सो फ्रार ऐंज श्राई वाज कनसरार्ड,

हाउ एवर, ऋाई वाज मेयरली श्रोपिग दुवर्डस ए रियलाइजेशन ऋाँव् दि सिगनिफिर्केस श्रॉव् लाइफ, ऐंड श्राई कुड नाट फाइड इट श्रटिल श्राई माई-सेल्फ हैंड लर्ट हाउ दु लिव।" अर्थात् "हम अनुभव करते हैं कि शिचा कायें लड़कों-लड़कियों को यह बता देना है कि जीवन क्या है श्रीर उन्हे यह दिखा देना है कि जीवन कैसे जिया जाता—बिताया जाता है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं केवल जीवन के महत्व की श्रनुभूति की खोज में भटकता रहा, श्रौर तब तक उसे न प्राप्त कर सका जब तक कि मैं स्वयं जीने की कला न जान गया।" इसका श्रमिप्राय यही है कि जब तक शिक्तक स्वय जीवन का मर्म नहीं जानता श्रीर जब तक वह स्वय उस मर्म के श्रनुकूल श्रपने जीवन को नहीं ढाल सका है तब तक वह शिचार्थियों के जीवन के निर्माण में क्या सहा-यता पहुँचा सकेगा। श्री फूट त्रागे इस वात को स्वय हो रपष्ट कर देते है:--"लेट मी से ऐटवस,देयरफार,दैट दि की द्ध दि सिचुएशन लाईज इन दि टीचर। सो लॉंग ऐज आई हैंड फियर इन माई स्रोन लाइफ्र, स्राई कुड नाट पासिब्ली शो ए ब्वाय हाऊ दु गेट विक्टरी श्रोवर फियर । ह्वाइल श्राई कुड, ऐंड फीक्रें-टली डिड, हेल्प व्वाएज द्ववर्ष दि कट्टोल श्रॉव देमसेल्वा इन दि एरिया श्रॉव् इम्पोरिटी,श्राई कुड नाट स्पीक विद् सटेंटी श्रॉव् दि वे दु कम्प्लीट विक्टरी सो लाँग ऐज आई वाज हिफीटेड इन दैट एरिया माईसेल्फ ।" अर्थात् "इस-लिए हमें तुरन्त यह कह देना चाहिए कि परिस्थिति की कु जी (चाभी) शिच्नक के पास है। जब तक मेरा अपना जीवन भयसकुल था तब तक मैं किसी लड़के को भय के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय नहीं वता सकता था। यद्यपि मैं वची को श्रपवित्रता के दोत्र में अपने ऊपर नियन्त्रण स्थापित करने में सहायता दे सकता था श्रीर प्राय देता भी था किन्तु जब तक मै स्वय उस चेत्र में पराजित था तव तक, हट निश्चय के माथ पूर्ण विजय का मार्ग वताने की हिम्मत नहीं कर सकता।" विश्व के जीवन में जैसे प्राज भय का

राज्य है वैसे ही स्कूल में भी भया तथा निष्फलता का वातावरण है। जीवन की ग्रत्यन्त प्रभावयोग्य-कच्ची-ग्रवस्था में शिक्तार्थी के मानस पर इसी भय की जो छाप पढ़ती है वही बढ़े होने पर समाज के विविध चेत्रों में फैल जाती है। शिक्ता को उसके कल्याणकारी रूप में लाने के लिए शिक्तक को पूर्ण त्रात्म-परिवर्तन करना होगा । उसे वह उत्तरदायितव शहरा करना होगा जो उसका है, श्रौर सिखाने का श्रहकार छोड़कर एक ही मार्ग के यात्री के रूप में उसे जिलार्थी के साथ जीवन के स्वाध्याय और सदाचरण में भाग लेना होगा । शिक्तक को अपना उपदेशक रूप त्यागना होगा , शिक्तक श्रीर शिष्य के बीच एक नवीन प्रेमल सम्बन्ध की स्थापना करनी होगी-पिता पत्र. माता और सन्तान के सम्बन्ध की स्थापना, एक ही साधना में लगे हुए दो साधकों की समान श्रनुभूति की भावना। केवल वाणी श्रौर जिह्ना से नहीं, कार्य और जीवन से शिचक को शिचा देनी होगी। केवल उपदेश के सहारे मनुष्य को जो भावात्मक उत्थान का त्राभास होता है वह तब तक हानि ही पहुँचाता है जब तक तदनुकूल श्राचरण की चेष्टा भी नहीं उत्पन्न होती। एक अप्रेजी सूत्र में कहा गया है-"इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेगन लीड्स इ डि-प्रेशन।" त्रर्थात् "विना त्रभिव्यक्ति के भावना की छाप से उल्रे चृति होती है।"

ऐसी बात नहीं है कि हम इन बातों से अपिरिचित हों अथवा इन्हें सम-फते न हों । हम वर्तमान शिक्ता-प्रणाली के दोषों का अनुभव तो करते हैं लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपने बच्चों को जैसी यह दुनिया अभी है उसी के लिए तैयार करना चाहते हैं, न कि जैसी दुनिया हम चाहते हैं उसके लिए । यही सब से बढ़ी बाधा है। शिक्ता का वास्तविक कार्य बच्चों को दुनिया जैसी है उसके लिए तैयार करना नहीं है, उसका कार्य नये सिरे से, नूतन आधारों पर विश्व की रचना करना है। एक नूतन मृष्टि ही शिक्ता का लच्य है और यह तबतक संभव नहीं है जब तक शिक्तक जीवन के विकास में अपने वास्त-विक उत्तरदायित्व का अनुभव न करे; जब तक उसमें सदाचरण का प्रकाश न हो, जब तक उसमें सच्चे ज्ञान की प्यास न हो, और जब तक वह शुद्ध और स्वतंत्र वातावरण में अपने तथा अपने शिष्यों के जीवन का सस्कार करने की क्तमता से शून्य है। आदर्श शिक्ता-प्रणाली में शिक्तक के जीवन में हूं विद्या व्यक्त होगी। शिक्तक का कर्तव्य है कि वह मानवता के विकास—कार्य में अपने चरित्र और जीवन के आदर्श से शिक्तार्थों में प्राण एवं शक्ति की प्रतिष्ठा करे और उस महान् उत्तरदायित्व को सममें जो उसका है।

#### व्यक्ति और समाज

यदि हम श्रपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान दें, अथवा स्वयं श्रपने हृद्य के भावों की परीचा करे तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जायँगे कि जितने भी आदमी हैं सब सुख की खोज मे हैं, सब को आनन्द की इच्छा है। वे जितने काम करते है, सब के मूल में यही इच्छा होती है। ससार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे प्रत्यच्च या प्रकारान्तर से सुख की कामना विद्यमान न हो।

इतना होते हुए भी सुख बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। बल्कि व्यक्ति की इस सुख-स्पृहा के कारण ही अनेक जटिल समस्याएँ पैदा होती हैं। समाज और व्यक्ति में सघर्ष उत्पन्न होता है, आदमी दूसरों को दवाकर आगे बढ़ना चाहता है, दूसरों के हित, अपने हित एव स्वार्थ के सम्मुख गौण हो जाते हैं। मनुष्य मनुष्य के प्रति अपनी बन्धुता को भूल जाता है, जहाँ प्रेम की सरिता बहती थी तहाँ होष का पारावार लहरें मारता है, जहाँ शान्ति होनी चाहिए थी, तहाँ युद्ध-देवता के भयकर हु कारों से मेदिनी काँप उठती है। सुख की व्यापक कामना के होते हुए भी विश्व की अधिकाश जन-संख्या आज दुखी और पीड़ित है। ऐसा क्यों होता है ?

इस प्रश्न को समम्मने श्रीर इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए यह श्राव-श्यक है कि हम व्यक्ति के स्वभाव श्रीर समाज के साथ उसके सम्बन्ध को भलीभौति समम्मने का प्रयत्न करें। व्यक्ति श्रीर समाज के पारस्परिक सम्बन्धों के सन्तुलन पर ही मानव का भविष्य निर्भर है।

प्रत्येक प्राणी में, विशेषत मनुष्य में, दो प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं। श्रध्या-त्मिक भाषा में इसे श्रात्मानुभव श्रौर शारीरिक सुख वा विकास कहेंगे। वैज्ञा निक भाषा में इसे अन्तःसस्कार तथा वाह्य प्रसार कहेंगे। इसे ही केन्द्रोन्मुखी (सेंट्रोपेटल) तथा वाह्यप्रसारी (सेट्रोप्यूगल) वृत्तियाँ कहते हैं। एक में अपने को शुद्ध रखने की, दूसरे में अपने अस्तित्व के रच्चण की भावना है। एक में दूसरों को अपना लेने की, प्रेम की, सहयोग की भावना है, दूसरे में अस्तित्व-रच्चा और विजय की भावना है। 'स्व' को कायम रखने, अपनी रच्चा करने की प्रवृत्ति मानव में सबसे पुरानी है। यही उसके अस्तित्व का मूल है। इसी से 'समर्थ की अस्तित्व-रच्चा' ('सर्वाइवल ऑव् दि फिटेस्ट') का सिद्धान्त निकला। वह प्राणी जीवन धारण करने में सफल हो सकता है जो समर्थ हो। वस्तुतः इस एक हो मूल प्रवृत्ति से दूसरी सब प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं।

मानव-समाज का मूल व्यक्ति है। समाज वस्तुत व्यक्ति का ही एक विक-सित और फैला हुआ रूप है। व्यक्ति के मूल मे आत्म-रक्त्या की जो प्रवृत्ति थी, उसी से उसकी दूसरी प्रवृत्ति आत्म-प्रसार का जन्म हुआ। आत्म-प्रसार की इस प्रवृत्ति का व्यावहारिक—कियात्मक—रूप समाज है। अपने सुख एवं शान्ति के लिए मनुष्य ने विवाह-प्रथा को जन्म दिया, फिर कुटुम्व वने, फिरके वने, समूह एवं जातियाँ वनीं, ग्राम वने। यह सब व्यक्ति का ही विकास है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति का प्रसार होता गया है, उसके सामने व्यवस्था की किठनाइयाँ वढ़ती गई हैं। दूर-दूर फैले हुए अशों में एक वधन और एक व्यवस्था लाने के लिए कुछ सार्वजनिक नियम बनाये गये। जब सम्यता का, समाज का आरम्भिक रूप था, सब की जीविका की समस्या हल हो जाती थी तब तक बहुत ही सामान्य नियमों और परम्पराओं से काम चल जाता था पर ज्यों ज्यों व्यक्ति की प्रसार-प्रवृत्ति अधिक शक्तिमान और गतिशील होती गई, फलतः जन-सख्या बढती गई त्यों-त्यो जीविका की समस्या जिटल होती गई, फलतः जन-सख्या बढती गई त्यों-त्यो जीविका की समस्या जिटल होती गई, कुरुम्ब, समूह, ग्राम में अधिकार तथा उत्तरदायित्व

के प्रश्न खहे हुए, जो अपने निकट हैं, उनका हित पहले आया, जो दूर हैं उनका हित गौण हो गया। फलत सगिठत समूह बने और मगिठत स्वायों का जन्म हुआ। तब पारस्परिक सम्बन्धों को नियन्तित करने के लिए पचायतों का जन्म हुआ, कहीं नेता कहीं राजा चुना गया, कुछ नियम बनाये गये। फिर राज और कानून की बारी आई। इस तरह समाज बीरे-धीरे व्यक्ति से निकल कर भी व्यक्ति से अलग सत्ता रखने वाला बन गया।

पर यहाँ यह वात भूलनी न चाहिए कि ममाज, राज श्रीर कानून इत्यादि व्यक्ति ने ही श्रपने सुख श्रीर शान्ति तथा निश्चितता के लिए बनाया। व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। व्यक्ति ने ही श्रपने श्रेष्ठ स्वायों एव सुख-सुविधाओं के लिए समाज का निर्माण किया है। मूल वस्तु व्यक्ति हैं, समाज या राज नहीं। समाज शरीर है, व्यक्ति प्राण है। समाज वृक्त है तो व्यक्ति उसका बीज वा मूल है। इसलिए जहाँ व्यक्ति शक्तिमान, चैतन्य, श्रपने हित के साथ दूसरों के हित को देखने वाला, जीवन की श्रेष्ठ भावनाश्रों से पूर्ण है तहाँ समाज का भी कार्य ठीक ठीक चलता है। इसलिए व्यक्ति को वह सब रवतत्रता होनी चाहिए जो उसकी शक्तियों के विकास में सहायक हो।

सामान्यत ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति ही समाज का प्रारम्भिक रूप है खत. उसकी प्रधानता होनी चाहिए। किन्तु मानव समाज के इतिहास के ख्रथ्यम से हम पता चलता है कि यह सरल सिद्धान्त वस्तुत. उतना सरल नहीं रह गया है जितना कभी रहा होगा। प्रत्येक ख्रादमी सुख चाहता है; इम सुख की इच्छा से ही वह जीवन की विविध सुविधाओं ख्रीर सामित्रयों पर ख्रिधकार करना चाहता है। सामग्री एव सुविधाएँ कम है, मानव की कामना का ख्रन्त नहीं, इसलिए सब को सब सुविधाएँ नहीं मिल पातीं। फलत इनके लिए मंधर्ष होता है। ख्रापस में होड़ होती है। जिनमे ख्रिक शिक्त, ख्रिक च्यमता होती है, जो ख्रिक चतुर होता है, जीत जाता है, दूसरे रह जाते हैं।

जव श्रादमी देखता है कि प्रत्येक से विरोध करके उसका सफलता प्राप्त करना श्रासंभव है तब वह बुद्धि से काम लेता है। तब वह विरोध श्रीर सहयोग में चुनाव से काम लेता है श्रार्थात् कुछ का सहयोग इसलिए करता है कि दूसरों के विरोध में सफलता मिले श्राथवा दूसरों के विरोध से रच्चा की जा सके। इस तरह समान स्वार्थ वाले संघटित हो जाते हैं श्रीर उनका एक वर्ग वन जाता है। यह वर्ग श्राप्त विशिष्ट हित के लिए सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। जिस वर्ग के हाथ मे श्राधक साधन एव सुविधाएँ होती हैं वही समाज का शासक वर्ग बन जाता है, श्रीर स्वार्थ के लिए श्राप्त विरोधी वर्गों को श्रावस्थकता से श्राधक बढने नहीं देता। वह समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था श्राप्त हाथ में कर लेता है, श्रीर समाज की जितनी भी सस्थाएँ हैं, (जैसे पचायतें, म्युनिसपैलटियाँ, शासन सभाएँ, राजसस्था, शिच्चएसस्थाएँ, उत्पक्ति के विविध साधन) श्रीर जिन्हें कभी व्यक्ति ने श्राप्त सुख की खोज में निर्मित किया था उनपर श्राधकार कर लेता है।

जब समाज का रूप इतना जिटल हो जाता है तब व्यक्ति और समाज के उचित सम्बन्धों का सन्तुलन नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति और समाज का रूप कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों में संघर्ष होने लगता है, दो पक्त से बन जाते हैं और दोनों के स्वार्थ टकराने लगते हैं। कहीं व्यक्ति शासन संस्था पर अधिकार करके उसके द्वारा समाज के सामूहिक हितों के विरुद्ध आचरण करता है—बल्कि यह भी कहने लगता है कि समाज का वास्तविक हित मेरी आज्ञा मानने में ही है। कहीं समाज व्यक्ति को अपना एक जुद्ध अश समम कर उसकी स्वतत्र सत्ता मानने से इन्कार कर देता है। पहले प्रकार का उदाहरण अभी जर्मनी में हम देख चुके हैं जहाँ हिटलर सर्वेसर्वा बन गया था। दूसरे प्रकार का एक उत्तम उदाहरण रूस है।

ये दोनों श्रति-श्रवस्थाएँ हैं। सन्तुलित श्रवस्था वह है जिसमें व्यक्ति

स्त्रीर समाज दोनों के बीच सघर्ष नहीं, सहयोग है, जहाँ दोनों दोनों के स्त्रास्तित्व श्रीर हित की रक्षा के लिए हैं, जहाँ समाज इसलिए हैं कि वह स्त्रपने नियमों द्वारा व्यक्ति की श्रेष्ठ एव मूर्छित शक्तियों को विकसित करे, उसकी निजी स्वतत्रता पर यथासंभव हाय न डाले श्रीर उसके विकास के लिए श्रमुकूल परिस्थित एव वातावरण बनावे। साम्य या सन्तुलन की श्रवस्था में व्यक्ति निजी स्वार्यों का श्रिधकाश के सुख के लिए उत्तरोत्तर त्याग करता जाता है। जब व्यक्ति के विकास तथा समाज के उत्थान की वह साम्यावस्था श्राती है तो बाह्य नियमों, वन्धनों तथा कानूनों, श्रत राजसस्था, की श्रावश्यकता ही नहीं रह जाती।

समाज बनाकर, रहना पसन्द करता है। इसके लिए वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का, एक सीमा तक, नियत्रण, समाज के हाथ में सौंप देता है पर जहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तहाँ वह एक विचारप्रधान प्राणी भी है। कौन से अधिकार किस सीमा तक समाज के हाथ में रहें इसका निर्णय भी वह स्वय, इसी विचार शक्ति के सहारे, करता है। चाहे समाज की जो व्यवस्था हो और चाहे जिस सिद्धान्त पर उसका सघटन हुआ हो, सत्यासत्य-निर्णय वा विवेचन की जो शक्ति मनुष्य में है उसे छोड़ने या उसपर किसी दूसरे पच्च को प्रधानता देने की वात वह कभी स्वीकार न करेगा। समाज को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाले जितने भी वाद है वे भी एक या कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज हैं। अप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समाज को विशिष्ट धारणाओं या व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। समाज जड़ है; वह स्वय कुछ नहीं सोच सकता, सोचने वाले अथवा किसी विचारधारा का प्रवर्तन करने वाले कुछ जाअत व्यक्ति होते हैं।

कोई सामाज-व्यवस्था, कोई विचार-प्रणाली श्रयवा कोई सिद्धान्त समाज

के लिए हानिकर है या कल्याग्यकारी, इसका निर्णय तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही करता है, निर्णय करने के बाद चाहे वह अपने अधिकार समाज को वा विशिष्ट समृह को सौंप दे पर अन्तिम निर्णय का अधिकार उसे ही है। इसी बुद्धि की शिंक के कारण मनुष्य मनुष्य है। इसलिए वह समाज-यन्त्र का पुरजा मात्र नहीं है, न उस रूप में रह सकता है। जहाँ वह समाज का अग और इकाई है तहाँ समाज का निर्माता भी है। इसलिए व्यक्ति को समाज की एक इकाई मात्र बनाकर रखने का आन्दोलन स्थायी रूप से कभी सफल नहीं हो सकता; दूसरी ओर व्यक्ति को भी समाज के लिए उचित सीमा तक अपने हितों और स्वार्थों पर अकुश रखना पहेगा और उसे समाज के प्रति आत्मीत्सर्ग की भावना रखनी पड़ेगी।

श्राज विश्व की जो दु.खद श्रवस्था है उसका एक मुख्य कारण व्यक्ति श्रोर समाज के बीच का विमेद हैं। दोनों के बीच खाई पढ़ गई है श्रोर संघर्ष उपस्थित हो गया है। दोनों का श्राचरण परस्पर-विश्व सिद्धान्तों पर श्राश्रित है। व्यक्ति के साथ-साथ समाज का नैतिक विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक श्राचरण में हिंसा की प्रवलता है। जो वाते व्यक्तियों में गुण समभी जाती हैं वही राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों में उपेचणीय होजाती है। मुसलमान श्रव्छा है, हिन्दू श्रव्छा है। दोनों बढ़े कायदे से मिलते श्रोर सज्जनता से वर्तते हैं पर जहाँ सामाजिक,साम्प्रदायिक स्वायों का सवाल श्राता है,दोनों पागल हो उठते हैं। जरा-सी देर में सकुचित सामुदायिक भावनाएँ मनुष्यों पर श्रधिकार कर लेती है। दंगे हो जाते हैं, सुव्यवस्थित जीवन श्रव्यवस्थित हो जाता है। वही श्रादमी जो कल तक शराफत का पुतला था, शैतान-सा दिखता है। इसी प्रकार ईमानदारी, स्पष्टता, सहदयता, प्रेम, सहानुभृति, विश्वास श्रीर सहयोग की भावना सज्जनता की कसौटी है पर राष्ट्रों एव राज्यों के वीच श्रस्पष्टता,सन्देह, श्रविश्वास, प्रतियोगिता, धमकी, जवर्दस्ती का बोलबाला है। जिस काम के

करने पर मनुष्य लुटेरा या खूनी सममा जाता है वही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति या श्राकामक राजधर्म में गुण समका जाता है। वहाँ घूस, चोरी, धोका, षड्यन्त्र सव जायज हैं। घासत्य का राज्य है। कूटनीति या डिप्लोमैंगी का लोकंप्रिय श्रर्थ ही श्रसत्य हैं। जो जितनी सफलता से घोका दे सकता है वह उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। राष्ट्रों के वैदेशिक विभाग पड्यन्त्रों के ऋडू है। जहाँ ज्ञान के चेत्र में व्यक्ति वहुत विकसित हो गया है श्रौर जीवन की स्वच्छता, श्रायु की वृद्धि तथा सुख-प्राप्ति की प्रयत्नों मे अनेक जायत मस्ति-ब्कों का योग है तहाँ समूहों, वर्गी और राष्ट्रों के संघर्ष में जीवन प्रत्येक पग पर खतरों से भर गया है, मानव जीवन का मूल्य घट गया है। व्यक्ति की श्रान्तरिक स्वतत्रता लुप्त हो गई है। समूह या वर्ग श्रपने प्रचार के प्रवल तथा सच्म साधनों से उसके मानस को शिथिल कर देता है। विश्व के अनेक मनीषी, जिनके विचारों का यों समाज में आदर है तथा जिनके अन्यों का सम्मान है, युद्ध के विरुद्ध हैं, साधारण मानव युद्ध के विरुद्ध है, स्त्रियाँ, ऋप-वादों को छोड़कर, प्रायायुद्ध के विरुद्ध विचार रखती हैं, फिर भी विचार-शील व्यक्ति तथा ये सब व्यक्ति, जिनके मिलाने से ही राष्ट्र का बहमत तैयार होता है, युद्ध की गति रोकने मे श्रसमर्थ हो जाते हैं। पाखराड से सामाजिक जीवन पूर्ण है। व्यापार तथा अर्थनीति मे शोषण एवं हानिकर प्रतियोगिता का राज्य है। अगर रास्ता चलते हुए किसी कमजोर त्रादमी को कोई लुट ले तो सब उसे बुरा कहते हैं। कानून में वह मुजरिम है , उसके लिए दराड का विधान है। समाज और राज्य दोनों की चेष्टा होती है कि ऐसी हरकतें बढ़ने न पार्वे । पर सामूहिक जीवन में ठीक इस्का उत्तटा है । जो राष्ट्र जबर्दस्त श्रीर शक्तिमान हैं, दुर्बल राष्ट्रों को दबोच लेते हैं, श्रथवा उनके प्रदेश जबर्दस्ती छीन लेते हैं। समाज में भी सुविधा एवं साधनसम्पन्न वर्ग दुर्वल एवं साधन-हीन वर्गों का शोषण करते है। दूसरों की सम्पत्ति के शोषण पर ही उनके -श्रभ्युद्य के महल खड़े हैं। लूट का बोलवाला है, यद्यपि इस के कुछ दूसरे श्रोर सुनने में मीठे नाम रख लिये गये हैं। सभ्य समाज मे, व्यक्तिगत दृष्टि से, कृत्या बहुत ही घृणित श्रपराध सममा जाता है पर राष्ट्रों के बीच जरा सी तनातनी पर हजारों लाखों श्रादमी मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। इन युद्धों में जो श्रादमी श्रपने विरोधी देश श्रोर पक्त के जितने ही श्रादमियों को मार सकता है, वह उतना ही बीर सममा जाता है। उसे वहादुरी के तमगे दिये जाते हैं। व्यक्ति श्रोर समष्टि के श्रावरण में कैसा वैषम्य है। मानव जीवन का एक पक्त स्वस्य, सुखद, मनोर जक एव सज्जनता श्रोर सहानुभूति से पूर्ण है, श्रोर उसी का दूसरा पक्त श्रत्यन्त मद्दा, घृणापूर्ण श्रोर दु.ख तथा श्रन्ध-कार से भरा हुश्रा है।

इस विषमता का एक प्रधान कारण यह है कि मानव-समाज में परस्पर विरोधी दो प्रकार के मूल्य निर्धारित हैं। व्यक्ति के आचरण के लिए कुछ दूसरे नियम हैं, समाज के लिए कुछ दूसरे। व्यक्ति के लिए जो गुण और सदाचरण आवश्यक माने जाते हैं, वे वर्ण या समष्टि के लिए विलक्षल व्यर्थ मान लिये गये है। जो आदमी व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध या ईसा के कानून एव उपदेश का अनुसरण करने का दावा करता है वही सामूहिक, राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में 'आँख के लिए आँख' वाली प्रतिहिंसा को उत्ते जन देता है। एक भूठे आदमी की समाज में कोई साख, कोई इज्जत नहीं होती। लोग खूत के रोगी की तरह उससे बचते हैं, पर कैसे आश्चर्य की बात है कि राज्य के बड़े-बड़े अधिकारी, जो भूठ बोलने की कला के प्राय आचार्य होते हैं और जिनकी सफलता इसी वात पर निर्भर करती है, समाज के आदरणीय सदस्य समभे जाते हैं। सार्वजनिक जीवन जैसे नैतिक नियमों और सदाचरण के सिद्धान्तों से शून्य हो रहा है।

इस प्रकार व्यक्ति श्रौर समाज के लिए श्राचररा की जो सर्वथा भिन्न

दो कसौटियाँ वन गई हैं उसके कारण दोनों में विरोध और स्वार्थ-सघर्ष उपस्थित हो गया है। भ्रमवश इस सत्य को भुला दिया गया है कि व्यक्ति तथा समाज में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है श्रीर दोनों का विकास श्रन्योन्या-श्रय है, पररपर सहानुभूति एव सहयोग पर निर्भर है। समाज के विना व्यक्ति श्राज जीवन विताने तथा जीवन का दायित्व निभाने में श्रसमर्थ है. इसी प्रकार व्यक्ति की सचची उन्नति के विना समाज का विकास भी सभव नहीं है। व्यक्ति यदि अपने सामाजिक आचरण में उच्छ खल है, सयम को श्रहण नहीं करता तो श्रान्त मे व्यक्तिगत जीवन के चेत्र में भी गिर जायगा। इसी प्रकार समाज यदि व्यक्ति के जीवन में सदाचार, ईमानदारी, सचाई, सिद्धान्तनिष्ठा और विवेक के श्रनुसर्ण पर जोर नहीं देता तो कुछ दिनों में वह मानसिक रूप से अशक्त और असमर्थ अथवा फिर जवर्दस्त, अनीति-प्रधान, गु डे श्रीर लुटेरे व्यक्तियों का क्षु ड मात्र वन कर रह जायगा। सची श्रौर स्थायी उन्नति के लिए व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक दोनों प्रकार का विकास जहरी है। व्यक्ति श्रीर समाज के स्वार्थों में सन्तुलन श्रीर सामझस्य होना उन्नत जीवन की पहली शर्त्त है। समाज पर व्यक्ति की श्रौर व्यक्ति पर समाज की छाप हो, तभी मानवता का उचित विकास हो सकता है। एक श्रोर समाज को व्यक्ति की स्वतत्रता अर्थात् स्वतत्र चिन्तन, स्वतत्र भाषण्, स्वतत्र लेखन की रत्ता करनी चाहिए तथा उसे श्रपनी प्रतिभा के विकास की सुविधाएँ देनी चाहिएँ, दूसरी श्रोर व्यक्ति में समाज के श्रन्य सदस्यों के प्रति वन्युत्व की श्रनुभृति का विकास होना चाहिए, समाज के सामृहिक हित के लिए निजी हितो एव स्वार्थों का त्याग करने की उदारता आनी चाहिए। जब तक ऐसा न होगा, मानवजाति सच्चे सुख की प्यास में भटकती ही रहेगी।

#### हमारा सामाजिक जीवन

श्राज के हमारे जीवन में इतनी विश्याला श्रीर विपरीतता इसीलिए है कि हममें सामाजिक कर्तव्य की श्रनुभूति चीएा हो गई है। हमने व्यक्तित्व को समाज से अलग कर लिया है—सर्वथा श्रलग कर सकना तो सभव न था पर जितना हम कर सकते थे, हमने किया है। जीवन के प्रत्येच्च चेत्र में स्वार्थ-सिद्ध के लिए जो इतनी श्राकुलता दिखाई पड़ती है, उसका कारण यही है कि हमने सममा हो नहीं है, कि दूसरों के, समाज के हित से व्यक्ति का हित विपरीत नहीं है। पूँ जीपित ने श्रपना श्रलग वर्ग बना लिया है श्रीर धनार्जन की लिप्सा इतनी वडा ली है कि दूसरे लोग दिन-दिन दीन-हीन होते जाते हैं। धिनक वर्ग यह भूल जाता है कि यह परम्परा श्रन्त में उसे ही खा जाने वाली है। ज्यों-ज्यों दूसरे गरीब होते जाते हैं, उनकी क्यशक्ति का लोप होता जाता है, व्यापारों धनिक का कारवार भी उसी श्रश में नष्ट हो रहा है। जमींदार किसान की गरीबी पर कब तक पनप सकता है ?

सामाजिक दृष्टि से विचार करें तो यह विषम अवस्था घातक, अवाछनीय और अश्राकृतिक है। एक ओर लाखों मनुष्य भूख की पीड़ा से मर जाते हैं, पोषक द्रव्यों के अभाव में मानव जाति के हजारों लाखों बच्चे निजींव, कका-लवत् हो रहे हैं, कितने ही आवश्यक श्रोषिधयों का प्रबन्ध न कर सकने के कार्या मर जाते हैं, जो बचते हैं उनका जीवन निराश, निरानन्द श्रोर स्वाद-होन है। विश्व की कोटि-कोटि जनता अपने बच्चों की शिक्ता का प्रवन्ध नहीं कर पाती। माताश्रों के स्तन सूख गये हैं। दूसरी श्रोर खाद्य द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, श्रिधक खा-खाकर पेद्र लोग मरते श्रोर बीमारियों के शिकार होते हैं। कुछ के पास इतना फालत् धन है कि उन्हें सूमता नहीं कि उसका क्या किया जाय <sup>2</sup> बैंकों मे. या तिजोरियों में पड़े करोड़ों फालतू रुपये, सामाजिक दिन्ट से नष्ट धन की कोटि में हैं, वे मिट्टी हैं, दुनिया के लिए उनका कोई उपयोग नहीं है। श्रीर ये ही रुपये हैं जिन्होंने राष्ट्र श्रीर समाज के कोटि-कोटि वचों का पौरुष छीन लिया है, उन्हें नंगा, भूखा, श्रशिचित रख छोड़ा है, उनके जीवन को विकृत कर दिया है श्रीर फलता मानव जाति को सामूहिक दृष्टि से निर्वल कर रखा है।

जब विश्व के एक देश में लाखों श्रादमी भूख की पीड़ा से मर रहे होते हैं, श्रान्यत्र भावों को न गिरने देने या मूल्य के नियत्रण के लिए अत्रराशि दबा ली जाती या नष्ट कर दी जाती है, जब प्राणी कपड़े के श्रामाव में व्या-कुल घूमता है, परीशान है, तब चोर वाजार में कपड़ा भरा पड़ा है। मानव जाति ने शिक्ता श्रीर बुद्धि के चेत्र में इतनी उन्नति करके भी श्रापने को क्या बना दिया है। मनुष्य मनुष्य को लूट रहा है।

इस दुख द स्थिति का कारण यही है कि हम मे केवल निजी स्वार्थ-साधन की भावना प्रवल हो गई है, हमारा निजत्व सकुचित हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अथाह धनराशि हो, चाहे दूसरे उसके कारण खाने विना मरें। धन-सचय की अस्वाभाविक स्पृहा का यही कारण है। सामा-जिक कल्याण की भावना दब गई है। दृष्टि सकुचित हो गई है। हम भूल गये हैं कि एक फालतू रुपया जो हमारी तिजोरी में आता है, दूसरी जगह किसी न किसी का पेट काट कर आता है। टाल्सटाय ने इस स्थिति पर विचार करते हुए ठीक ही लिखा है कि करोड़ों नगों, अधभूखों के सामने होते धनी मनुष्य अपनी स्थिति और धनार्जन की प्यास पर विचार करे तो अपने लिए केवल लिजित हो सकता है।

Þ

इस दु:खद सामाजिक स्थिति का परिगाम यह हुआ है कि समाज में वर्ग-भावना वढ रही है, एक वर्ग का हित दूसरे वर्ग के विरुद्ध है, पू जीपति के रहते श्रमिक सुख की साँस नहीं ले सकता, इस प्रकार की विचारधारा प्रवल होती जाती है। पाररपरिक कटुता वढ़ती है, सघर्ष होते है, युद्ध होते हैं, शक्ति का च्रय श्रीर विनाश होता है।

यदि मनुष्य सामूहिक कल्याण का विचार करे, अपने हित और दूसरों के हित, व्यक्ति और समाज के पाररपरिक सम्बन्ध का ध्यान रखे तो ससार से इस दु खद स्थिति का अन्त हो सकता है। अकृति हमारे पालन-पोपण के लिए अचुर सामग्री हमें देती है। यदि हम अपना पेट भरे पर दूसरों के पेट मरने में वाधा न दें, यदि हम स्वयं जिये पर दूमरों को भी जीने दें तो पृथ्वी स्वर्ण बन सकती है। वस्तुत. अर्थ ही जो जीवन का ध्येय बन गया है, उसी के कारण मानव अपने उचासन से गिर गया है। अर्थ जीवन की एक आवश्य-कता है—एक बढ़ी आवश्यकता है पर वह जीवन का ध्येय नहीं है। वह जीवन के लिए है पर आज जीवन उसके लिए हो गया है।

इस विषम स्थित से निकलने के लिए समाजशास्त्री तरह-तरह के हल वताते हैं। कहा जाता है कि वहे-वहें उद्योग-धंधों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय अर्थात् उत्पादन के वहे-वहें साधनों पर प्रजा-द्वारा वनी सरकार का क्रव्जा हो, श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, जीवन-वेतन, विश्राम, शिच्रण, चिकित्सा, श्रामोद-प्रमोद की व्यवस्था की जाय, समाज की विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं की श्राय के वीच वहुत श्रधिक विषमता न हो, प्रत्येक वच्चे को, प्रत्येक नागरिक को विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त हों। उत्पादन श्रौर वितरण के साधनों पर कुछ व्यक्तियों का नहीं, समाज का सामूहिक श्रिय-कार हो।

कोई विवेकवान व्यक्ति इन उपायों का विरोध नहीं कर सकता। इनके उचित रूप में कार्यान्वित किये जाने से निश्चय ही विषनता कम हो सकती है पर इन सब की वास्तविक सफलता उस मनोवृत्ति पर निर्भर करती है जिसके साथ इन उपायों का श्राचरण किया जायगा। मनुष्य के जितने कार्य हैं सब उसकी मनोवृत्तियों के प्रतीक वा श्राभिव्यक्ति मात्र हैं। यदि मानव का मान- सिक धरातल ऊँचा न हुश्रा, यदि उसमें दूसरों के हित की भावना न श्राई, यदि उसमें स्वार्थ की भावना प्रबल बनी रही तो कोई उपाय कैसा ही श्रच्छा हो, श्रन्त में दूसरे दूषणों की सृष्टि करेगा श्रोर अपने उद्देश्य की सिद्धि में कभी सफल न हो सकेगा। इनकी सफलता मनुष्य के नैतिक विकास पर निर्भर है। सामाजिक नीति, सामाजिक सदाचरण की दृष्टि जब तक हम में न श्रायेगी, हमारे दु ख बने रहेंगे। जब व्यक्ति श्रानुभव करेगा कि उसका दु ख-सुख समाज के सामूहिक दु ख-सुख पर निर्भर है। जब व्यक्ति सममेगा कि वह जो सुख भोगता है उसमें दूपरों की देन हैं, जो सुविधाएँ वह उठा रहा है वह मानव-जाति के समष्टिगत प्रयत्न तथा पूर्वकाल के व्यक्तियों के श्रम का परिणाम है तब वह केवल श्रपने दिषय में न सोचकर दूसरों के विषय में भी विचार करेगा श्रोर केवल श्रपना हित न देखकर दूसरों का हित भी देखेगा—यों भी कह मकते हैं कि तब वह दूसरों के हित में श्रपना हित देखेगा।

स्वय जीना मनुष्य का अविकार है किन्तु दूसरों को जीने देना उसका कर्तव्य है। मनुष्य यह चाहता है कि उनके अधिकारों की रचा हो परन्तु सामूहिक अधिकार-रचा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह दूसरों के अधिकारों पर कुठाराघात न करे, बिल्क उनकी रचा भी करे। समाज में आज जो विषमता है, समार, में आज जो अशान्ति है वह चाहे छोटे चेत्र में हो या वहे चेत्र में, गाँव मे हो या देश में, सब का कारण मनुष्य की, व्यक्ति, जाति या राष्ट्र के रूप में, अपने कर्तव्य के प्रति उपेचा है। हममें से प्रत्येक अधिकार तो चाहता है, अधिकारों की रचा तो चाहता है किन्तु कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भागता है, अपने पड़ोसी, अपने समाज, अपने प्राम, नगर, प्रान्त, देश और ससार के दूसरे राष्ट्रों के अधिकारों की उपेचा करता

है। इसीलिए समाज ब्राज इतनी विषम स्थिति में ब्रा पड़ा है।

व्यक्ति की यह श्रत्यधिक स्वार्थपरता तथा समिष्टिहित की प्रति उसके उदासीनता ही श्राज की सामाजिक विषमता का मूल कारण है। हमार सामाजिक जीवन लुप्त हो गया हैं। हम केवल श्रपने लिए जीते है। व्यक्ति श्रोर समिष्ट के इस सवर्ष को दूर करना ही समाज की सच्ची सेवा है। दोनों वे हितों के समन्वय से ही मानवता की सच्ची उन्नित समव है। व्यक्ति को श्रपन जीवन ऊचे स्तर पर ले जाना होगा। उसे समाज-हित के लिए स्वार्थ-त्यार करना होगा। उधर समाज को व्यक्ति की स्वतन्नता की रक्षा करते हुए साम हिक सम्बन्धों में ईमानदारी, प्रेम श्रीर सहयोग भाव को श्रपनाना होगा

हमारे देश में तो स्थित श्रीर भी विषम है। हम तो साधारण नागरिव कर्तव्यों को भी भूल गये हैं। श्रगणित विमेदकारी बन्धनों ने हमें सत्वहीन निर्जीव, कर रखा है। सारा जीवन व्यक्तिगत समस्याश्रों श्रीर प्रश्नों को निब टाने में ही समाप्त हो जाता है। समाज के प्रति हम श्रपने कर्त्तव्वों से सर्वथा उदासीन दिखाई पढ़ते हैं। जिस हिन्दू धर्म श्रीर भारतीय संस्कृति की रचन ही व्यक्ति श्रीर समष्टि के हितों के समन्वय पर हुई थी, जहाँ पहली श्राधं उम्र में समाज से प्रहणा श्रीर दूसरी श्राधी उम्र मे समाजको दान, श्रात्मार्पण की व्यवस्था थी तहाँ समस्त जीवन श्रत्यन्त निजी, स्वार्थपिकल हो गया है। जहाँ दूसरों के हितों से श्रपने सकुचित हितों का संघर्ष होता है तहा हम साधारण ईमानदारों को भी भूल जाते हैं।

हमें इस हीनावस्था से ऊपर उठना होगा। हमें निजी स्वार्थो पर अकुश रखना होगा। जब तक हम उस प्राचीन ऋषिवाणी का सन्देश न प्रहण करेंगे जिसमें कहा गया है—सब सुखी हों, सब निरामय हो, सब श्रेय को देखें तब तक सामाजिक सघर्ष और विषमताएँ बनी रहेंगी।

# नागरिक ज्ञान और कर्त्तव्य

किसी देश या राष्ट्रका प्रत्येक व्यक्ति उसका नागरिक है। किसी राज्य कें निवासी होने के कारण व्यक्ति को कुछ मौलिक श्रिधकार प्राप्त होते हैं जिन्हें नागरिक अधिकार कहा जाता है। इनमें धार्मिक स्वतत्रता, विचार-स्वातंत्र्य तथा अपने निजी मत या विचारों को प्रकट करने की सुविधाएँ मुख्य हैं। इन्हीं के कारण उसे बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। स्वतत्र राज्य यथासंभव अपने नागरिकों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रयक्त करते हैं। और नागरिक अपने राष्ट्र के सामृहिक हित-रक्षण का ध्यान रखते हैं।

पर जैसे प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं वैसे ही उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। इन कर्तव्यों के ज्ञान और पालन पर ही एक समाज का भविष्य निर्भर करता है। वस्तुतः लोकाचरण या लोकनीति को ही आजकल नागरिकशास्त्र कहा जाता है। मनुष्य जिस समाज का सदस्य है उसके प्रति उसकी शुभाकाचा अथवा कल्याण-भावना उसके आचरण में किस प्रकार प्रकट होती है या होनी चाहिए, यह नागरिक विद्या के अन्तर्गत आता है। यह समाजशास्त्र की एक शाखा है जो हमें वताती है कि हमें अपने पहोिषयों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, हमे अपने सामान्य वासस्थान—नगर, प्राम आदि—के प्रवन्ध में किस प्रकार भाग लेना चाहिए तथा किस प्रकार उनको शिजा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पारस्परिक व्यवहार आदि में एक आदर्श वस्ती का रूप दिया जा सकता है।

हम भारतीयों में नागरिक भावना की बहुत कमी है। हमारी अनेक कठि-नाइयों एवं दुर्दशाओं का कारण यही है। किसी गाँव में चले जाइए, गदग

का राज्य दिखाई देगा। गलियों मे कूड़े का ढेर पड़ा है, कहीं मल-मूत्र है, कहीं हिड्डियाँ या मास के दुकड़े पड़े है , कहीं पानी वहने से गली मे कीचड़ हो रहा है। रास्ते गन्दे है, जगह-जगह गड़्हे हैं जिनमे पानी सह रहा है श्रीर मलेरिया के श्रगणित कीटागुत्रों को जन्म दे रहा है। गाय-वैल के वांधने के स्थान अत्यन्त अस्वच्छ है , कुऍ से निकला पानी पास ही सड़ता है और उसमे पत्तियाँ गिरकर सदती रहती हैं। जिन तलावों से पानी भरा जाता है, उसी मे लोग नहाते है, मैले कपड़े साफ़ करते हैं श्रीर शौचादि से निवृत्त भी होते है। कहीं शौचादि के लिए निश्चित स्थान नहीं हैं , किसी ने वृत्त के नीचे टट्टी कर दी, किसी ने तालाव के किनारे श्रीर किसी ने इतना भी कष्ट न किया, श्रपने पिछवाड़े ही वैठ गया। वरसात के सुहावने दिनों मे तो गाँव नरक ही वन जाता है। गिल्यों में कीचड़, सर्वत्र मक्खी, मच्छर। जो गाँव किसी दिन भारतीय सभ्यता के दीपक थे, जहाँ स्वास्थ्य हूँ सता था, पौरुष खेलता था श्रीर राष्ट्र का यौवन इठलाता था , जिनकी श्रमराइयों से प्रेम श्रीर श्रानन्द के गीत उठकर श्राकाश पर छा जाते थे, वे वीमारी, गरीवी, श्रक्में एयता, श्राल-स्य के गढ हो गये हैं, जीवन दुर्वह हो गया है, लोग वहाँ से भागने लगे हैं। जिस गाँव में एक दूसरे के लिए जीता था, प्रत्येक दूसरे की कष्ट की घड़ियों मे उसका साथ देने के लिए उठ खड़ा होता था, एक प्राम के रहने वालों में एक वृहत् कुदुम्व के कुदुम्वी होने की अनुभूति थी, तहाँ अब सब भाईचारे तथा कर्तव्य-भावना का लोप हो गया है।

नगरों में यद्यपि म्युनिसपलिटियाँ है या अन्य प्रकार की नगर-प्रवन्ध सभाएँ हैं, जो सड़कों के निर्माण, स्वच्छता, शिक्ता आदि का प्रवन्ध करती हैं, उसके कुछ नियम तथा कानून भी हैं और उन नियमों का उल्लंधन करने वालों को दढ़ देने का भी विधान है फिर भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। सड़क की पटरियों को दुकानदार तथा उनके आहक गन्दी कर देते हैं, यड़ी- बडी हवेलियों मे रहने वाले मकान का कूड़ा सड़क पर विखेर देते है, कहीं कहीं तो ऊपरी मिजलों के श्राधवासी ऊपर से ही कूड़ा-कचरा सड़क पर फेंक देते हैं श्रोर रास्ता चलते हुए मुसाफिरों का भी ख्याल नहीं करते। नालियों में बच्चों को टही बैठा देते हैं। सड़क के किनारे खोनचे वाले बैठते हैं जिनके खोनचे की चीजों पर मिक्खयाँ भिनकती हैं, प्राय नालियों की मिक्खयाँ इन पर बैठ जाती हैं। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग को श्रिधकार होता है कि वे लोगों को सड़ी गली चीजों बेचने से रोकें श्रोर श्रावश्यकता होने पर उन्हें नष्ट करा दें परन्तु बहुत ही कम श्रवस्थाओं में इनका पालन होता है। इलाहाबाद दिखी-जैसे श्रनेक नगरों में कुँजड़े या दूसरे सौदागर सड़े श्रखाद्य फलों को बहुत सस्ते दामों में बेंच देते हैं श्रोर गरीब लोग उन्हें खाते तथा उसका खुरा फल भोगते हैं। स्वच्छता श्रोर स्वास्थ्य के नियमों के सम्बन्ध में जैसा नियत्रण होना चाहिए नहीं होता। श्रिधकारियों में स्वयं नागरिकता के भाव की कमी होती है श्रीर जनता भी इस कार्य में साथ नहीं देती।

मैंने देखा है, इलाहाबाद के बाहरी मुहक्कों में माड देने वाले भड़ी सड़क या गली में पढ़े कूड़े-कचरे को इधर उधर हटा देते हैं या किनारे बनी कची नालियों में कर देते हैं। इससे वे चीजें पानी में सबती रहती हैं, घरों में मैला ढोने वाले भड़ी कई बार कूड़ों के ढेर में पाखाना छिपा देते हैं, ढोने की मेहनत से बचने के लिए। कहीं गलियों में टड्डी से भरी बाल्टियाँ बिना ढके छोड़ देते हैं। मजदूर पेशा लोग रात को इधर उधर, गलियों में, टड्डी कर देते हैं। यूकना तो एक ऐसी बुरी श्रादत है जो भारत के प्रत्येक भाग में पाई जाती है श्रीर पान तम्बाकू खाने वालों ने तो हद कर दिया है। मकान, गली, सबक सर्वत्र इनकी गन्दी श्रादत के चिह्न दिखाई पढ़ते हैं। रेल तक में बैठना मुश्किल हो जाता है।

जब हम या हमारे बच्चे जरा भी वीमार पहते हैं तब हम वैद्य या

डाक्टर के पास दौढ़ते हैं, रुपया खर्च करते हैं पर हममें से कितने यह सोचते हैं कि इन वीमारियों को पैदा करने के कारण वे स्वय उपस्थित करते हैं। मिक्खियों श्रीर मच्छर राष्ट्र के भयानक शत्रु हैं। इनके कारण करोड़ों रुपया नष्ट होता है और हर साल लाखों को जान जाती है, श्रीर जितने मरते हैं उनसे कहीं ज्यादा श्रादिमयों के शरीर मे रोगों के ऐसे कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं जो थोदा-थोदा करके जीवन का समस्त रस चूस लेते हैं, जो धीरे-धीरे पर निश्चित गित से मृत्यु की श्रोर उन्हें घसीटते हैं।

प्रभु ने हमें जीवन दिया है, मत्ने की भाँति स्वच्छ जीवन। प्रकृति ने श्रापना अपार शुद्ध वायु-भागडार हमें सीप दिया है, वह वायु जिसकी एक घूँट श्रमृत की तरह हमारे रक्त कोषों को जीवनी-शक्ति से भर देती है। यह श्वास प्रतिच्ता शुद्ध वायु श्रान्दर पहुँचाता है श्रीर श्रशुद्ध वायु वाहर फेक देता है। हदय रात-दिन, उठते-वैठते चलते-फिरते, सोते-जागते, प्रत्येक श्रावस्था में चल रहा है श्रीर रक्त शरीर में कहीं ठहरता नहीं, उभकी नित्य चचलधारा सदैव गतिमान है। तब भी रोग है, शोक है, कष्ट है, गन्दगी है। क्यों ऐसा है ?

इसीलिए कि हम अपने कर्तव्य को भूल कर जुद्र और सकुवित दृष्टिकीण से जीवन को देखते हैं। हम अपने तथा दूसरों के वास्तविक कल्याण की ओर से उदासीन या निष्क्रिय हैं। यदि प्रत्येक नागरिक नगर या गाँव की गिलियों के प्रति वही निजल को भावना रख़े जो वह अपने घर के प्रति रखता है, यदि वह सोचे कि उसका नगर या आम उतना ही स्वच्छ रहना चाहिए जितना उसका घर है तो वह उसे स्वच्छ रखने की चेष्टा करेगा। तब वह कूड़ा नियत स्थान पर डालेगा। तब वह सोचेगा कि उसका स्वास्थ्य और सुख केवल उसके घर की स्वच्छता पर ही नहीं, पास-पड़ोस और सम्पूर्ण नगर या प्राम की स्वच्छता पर निर्मर है। तब वह सममेगा कि यदि नगर

गन्दा है, तो वह भी शुद्ध वायु नहीं पा सकता, नीरोग नहीं रह सकता। तब उसकी श्रानुभूति कहेगी कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य दूसरों के जीवन श्रीर स्वास्थ्य पर निर्भर करता है श्रीर उनसे श्रभिन्न है।

नागारिकता की भावना वस्तुत एक कुटुम्ब भाव की श्रनुभृति के प्रसार की भावना है। श्रापने पद्गोसियों के जीवन में भाग लोना, श्रापने तथा श्रापने साथ उनके जीवन को सुखपूर्ण, स्वस्थ, उन्नत एव कर्तव्यशील बनाने की चेष्टा करना नागरिकता की प्राण-भावना है। यदि पहोसी के घर में श्राग लग जाय तो मेरा कर्तव्य है कि मैं हर तरह से उसकी सहायता कहाँ, यदि हमारा पहोसी भूखा है या वीमार है या िकमी श्रीर कष्ट में है तो उसकी मदद के लिए दौड पहुँ। यदि मेरे किमी कार्य से नगर या श्राम की हानि होने की सभावना है तो हमें अपना वह कार्य तुरन्त वन्द कर देना चाहिए या उसे इम ढङ्ग पर करना चाहिए कि हानि न हो। ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारी सामाजिक उन्नति रुकी हुई है। श्रमी इन्हीं गर्सियों में प्रयाग में हैजा फैल गया। श्रिधकारियों ने उसकी रोक थाम के लिए नियम बनाया कि तरबूज इत्यादि फलकटे हए न विकें तथा लस्सी ( दही के शर्वत ) की दकानें पतली जाली लगालें जिससे मिक्खयों का प्रभाव न पहे। वर्फ की भी दक कर रखने की आज़ा दी गई। वस, फिर क्या था, लस्सी के द्कानदारों ने हदताल कर दी। इनमें से बहुतों की आय काफ़ी थी, किसी किसी को १०) से २०) रोज त्तक की श्राय थी। ५०)-१००) में जाली बन सकती थी पर इन्हें नगर के स्वास्थ्य की परवा न थी, अपने स्वार्थ पर जरा भी अकुश वे वर्दाश्त न कर सकते थे। वस्तुत हैजा फैलने पर उन्हें स्वय ही ऐसा प्रचन्ध करना चाहिए था पर ध्यान दिलाने पर भी उन्होंने असहयोग की, विरोध की चेष्टा की। -यही नागरिकता की विरोधी भावना है। हम कमायें, हमारी कमाई पर जरा भी आँच न आये, दसरे चाहे सरे।

पिछले युद्धकाल में हम सभी लोगों ने श्रनागरिक वा लोकनीति-विरुद्ध श्राचरण के भयकर दश्य देखे हैं। श्रत्र रहते हुए हजारों मर गये, इसलिए कि वे स्वार्था ध विकेताओं की माग पूरी न कर सकते थे, औषिवयाँ रहते कितने मर गये, इर्मालए कि ब्लैक मार्केट या चोर वाजार उनका जो टाम चाहता था उसे वे चुका न सकते थे। मै एक सज्जन को जानता ह जिनका प्यारा पुत्र एक ऐंटी-टीटानेस इजेक्शन के न मिलने से मर गया। इस इजेक्शन का जो दाम युद्ध के पूर्व या उससे तिगुना दाम देने को वे तैयार थे पर श्रौषधि-विकेता इतना स्वार्थान्ध था कि उसने न वेचा। वह जो दाम चाहता था, उसे देना उनके बूते की बात न थीं। युद्ध के श्रन्तिम दिनों मे श्रीर युद्ध समास्त हो जाने के वाद भी देश में वस्त्र का जो भयंकर अभाव अनुभव हुन्ना तथा हो रहा है उसे कौन नहीं जानता विमलों से निकल कर कपड़े न जाने कहाँ गायव हो जाते है । स्पष्ट हैं कि स्वार्थान्ध श्रद्धतिये उन्हें चोर वाजार में बेचते हैं। इधर देश के भिन्न भिन्न भागों में कितनी स्त्रियाँ अपनी लज्जा निवार्ण न कर सकने के कार्ण आत्महत्या कर रही हैं। यही, अपने लाभ के लिए द्सरों का शोषण, द्सरों की विवशता से लाभ उठा लेने की इच्छा श्रनागरिक भावना है।

जो आचरण हमारे पड़ोिमयों, देशवासियों के हित के सर्वथा विरुद्ध हैं वे सब अनागरिक आचरण हैं। नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह दूसरों को जीने में वाधक नहीं, सहायक बने। उसका आचरण लोकहित के अनुकूल होना चाहिए, उसके अन्दर यह भावना विकसित होनी चाहिए कि हम सब का हित एक है, हम सब को मिलकर रहना चाहिए। ऋग्वेद में इसी कर्तव्यभावना का उद्घोधन इन शब्दों में किया गया है—

"हे मनुष्यो, त्र्याप मन श्रच्छी तरह मिलकर चलो, त्र्यापस मे मेद न रखो, एक दूसरे को जानने की चेष्टा करो । जैसे देवगणा या सूर्य, श्रप्ति, वायु श्रादि अपना-अपना कर्तव्य पालन करते हैं उसी प्रकार आप भी अपना-अपना कर्तव्य पालन करें। आप सब की एक मत्रणा (सलाह) हो, एक साथ उठना वैठना हो, हृदय एक हो। मैं सब को एक मत्र से दीन्तित करता हूँ और एक से प्राकृतिक साधन देता हूँ। आप लोगों का एक सकल्प हो, दिलों में फूट न हो, आप लोगों के सब काम एक साथ अच्छी तरह सम्पन्न हों।"\*

मानव-हित, समाज-हित से अपने हित की अभिन्नता का बोध ही सची नागरिक भावना है। ति द्वान् श्री श्रोप्रकाश ने ठोक ही जिखा है कि "अधिकार श्रोर
कर्त्वय ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। जो पाना किसी व्यक्ति का अधिकार होता
है, उसे करना दूसरे का कर्तव्य होता है। जो करना किसी व्यक्ति का कर्तव्य होता
है वही पाना दूसरे का अधिकार होता है। समाज में देना पावना हर ज्ञाण लगां
रहता है। इस कारण ये दोनों एक-दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन्हें पृथक् करके
देखना असभव है। . हमारी सारी शिक्ता व्यर्थ है, हमारी पाठशालाओं,
विद्यालयों आदि पर जो कुछ व्यय किया जा रहा है, हम श्रक्र-ज्ञान में जो
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह सव व्यर्थ है, जब तक कि हमें अपने
साधारण नागरिक कर्तव्यों और अविकारों की शिक्ता नहीं दी जाती। शिक्ता
का एक मात्र उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने को अपने लिए, अपने कुरुम्व
के लिए, अपने समाज के लिए यथासभव उपयोगी बना सके और समाज में
अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके। सच्चा नागरिक ही वास्तविक शिक्ता-

<sup>\*</sup>सगच्छथ्व सबद्ध्व सं वो मनौसि जानताम्। देवा मागे यथापूर्वे सजानाना उपासते॥ समानी मत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम्। समानं मत्रमिमत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि॥ समानी व श्राकृति समाना ह्वद्यानि व । समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति॥

प्राप्त व्यक्ति है।"

जिस दिन हम श्रनुभव करेंगे कि हम चाहे जिस रियित में हो त्रीर चाहे जिस स्थान पर हो, हमारा जीवन एकाकी नहीं है, उसके साथ श्रमेक जीवन जुड़े हुए है, उसके हित के साथ श्रमेक का हित सम्बद्ध है, उसके दुःख-मुख में दूसरों का दु.ख-मुख है, उसकी उन्नित श्रवनित के साथ दूसरों के उत्थान-पतन की डोर जुड़ी हुई है तब हमारा स्वार्थ सयत श्रीर परिष्कृत होगा, तब श्रपना श्रीर पराया श्रलग होकर भी विरोधी पत्त न होंगे श्रीर दोनों की विभाजक रेखा जीया हो जायगी। जब मनुष्य श्रपने हित श्रार स्वार्थ में लिप्त है तो वह मानसिक दृष्ट एवं सामाजिक उत्थान के कम में पश्र कोटि का है, जब वह श्रपने स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ का समन्वय करता है तब मनुष्यता की प्रथम श्रनुभूति प्राप्त करता है श्रीर जब दूसरों के हित में ही श्रपना हित देखकर स्वार्थ से ऊपर उठता है तब उसमें मानवता की मर्यादा पूर्ण होती है। दूसरों के हित में तत्पर श्रीर समाज के सामूहिक कल्याया के लिए कर्तव्योन्मुख मनुष्य ही, वास्तव में, मनुष्य है। उसी का जीवन जीवन है श्रीर उसी की शिज्ञा सार्थक है। ऐसी नागरिक भावना या लोकनीति के उदय के विना समाज की प्रगित संभव नहीं है।

#### हमारा देश

हमारा देश भारत, जिसे हिंदुस्तान या इडिया भी कहते है, विश्व के देशों मे श्रत्यन्त महान् है। यह महानता न केवल इसके आकार-प्रकार, विशालता, इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राकृतिक सम्पत्ति, इसके सौन्दर्य में है बल्कि इसकी सभ्यता की प्राचीनता, इसकी उदार संस्कृति, इसके गंभीर तत्वज्ञान, इसके लम्बे इतिहास के कारण भी है। हम और हृदय, शरीर श्रीर श्रात्मा दोनों दिन्दर्यों से हमारा देश ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिसमे उत्पन्न होने का हमें श्रमिमान हो सकता है।

पहले इसकी वाह्य महत्ता को लीजिए। हम वालीस करोड़ से कुछ अधिक ही हैं अर्थात् मानव जाति का पंचमांश हम से ही बना है। सरल शब्दों में इसे यों कह लीजिए कि प्रत्येक पाँच मनुष्यों में एक हिन्दुस्तानी हैं। चीन को छोड़ कर हमारी जन-शक्ति ससार में सब से अधिक है। विशालता की दृष्टि से देखें तो उत्तर से दिल्ण या पूर्व से पश्चिम तक लगभग २००० मील लम्बा-चौदा है। इसका खेत्रफल लगभग वीस लाख वर्गमील है। अर्थात् इस को अलग कर दें तो सारे युरोप के बराबर—जर्मनी, युगोस्लेविया, इमानिया, हॅंगरी, इटली, फास, स्वीजरलैंड, ग्रीस, श्रेटिबटेन, आयरलैंड, हालैंड, वेल-जियम, स्पेन, नारवे, स्वीडेन, पोलैंड, सब इसके पेट में समा सकते हैं। हमारे देश के प्रान्तों की तो वात ही छोड़िए, कितने ही जिले युरोप के राज्यों से बड़े हैं। मद्रास का विजगापट्टम जिला डेनमार्क से बड़ा है और युक्तप्रान्त के गोरखपुर या बगाल के मैमनसिंह जिले में स्वीजरलैंड से अधिक लोग वसते हैं।

प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से देखिए तो इसके सिर पर तुषारधवल

हिमालय का किरीट है जिसने हमारा हजारों वर्ष का इतिहास देखा है श्रीर लाखों वर्ष से हमारे देश का सरज्ञक रहा है, जिसे किव एकबाल ने इन शब्दों में याद किया है—

पर्वत वह सब से ऊँचा हमसाया श्रासमाँ का, वह सतरी हमारा, वह पासवाँ हमारा।

कैसा युन्दर है यह हिमालय। जब इसकी चोटियों पर सूर्य की बाल-किरएों पड़ती हैं तो चतुर्दिक स्वर्णराशि बिखर जाती है। जब चाँदनी त्राती है तो दूध में चोटियाँ नहा उठती हैं। इतिहासकार एलफिस्टन के शब्दों में 'इसकी प्राकृतिक छटा एक बार नेत्रों में पैठकर सदैव के लिए अपना श्रमिट स्मारक छोड़ जाती है।' इसी प्रकार दिलए में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पहाड़ों की एक श्रंखला है, मध्य में विध्य, सतपुड़ा और अरावली की पहा-दियाँ मेखला की भाँति फैली हुई हैं। इन पहाड़ों से निकलकर गगा, यमुना, सिध, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि अनेक नदियाँ मैदानों को सींचती और हमारे देश को उपजाल बनाती हैं। गगा यमुना, सिध का हमारे इतिहास के निर्माण, हमारे धार्मिक जीवन की रचना, और हमारी स्भ्यता के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा हैं। इन पहाड़ों और नदियों के किनारे प्राचीन काल में अनेक ऋषियों, ज्ञानियों के आश्रम थे जहाँ हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ-साथ ज्ञान का अमृत पीते थे, इनमें हमारे अनेक तीर्थ है जहाँ की यात्रा कर हम प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द लूटते थे और मानम को उच्च स्तर पर ले जाते थे।

इन पहाड़ों और तदियों का हमारे देश पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने हमारी सभ्यता की यात्रा में जो कार्य किया है उसका वर्णन तो हम ऊपर कर ही चुके हैं। पर इनके अतिरिक्त जलवायु, पृथ्वी की वनावट, उपज तथा हमारी प्रकृति पर भी इनका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। केवल हिमालय ही हमारे देश के निर्माण, रक्तण श्रौर पालन में इतना माग लेता है कि हम उसके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मध्य एशिया की रेगिस्तानी श्रांधियों को इसने धमका कर मदा के लिए इघर श्राने से रोक दिया है। यदि हिमालय बीच में पड़कर हमारी रक्ता न करता तो जहाँ श्राज उत्तर भारत में शस्यश्यामल भूमि फैली हुई है तहाँ रेगिस्तान होता। इसके कारण ही इन भागों में श्रच्छी वर्षा होती है। तथा इसकी कृपाधारा सरिताओं के निर्मल जल के रूप में हमारी भूमि को सींचती श्रौर उर्वर करती है।

भारत इतना महान और विचित्र देश है कि इसमे एक साथ अनेक ऋतुओं का आनन्द लिया जा सकता है। यहाँ श्रानेक प्रकार की जलवाय मिलती है। जिस समय सिंध के जैकोबाबाद में १२० से १२५ श्रश तापमान में लोग फ़ुलस रहे होते हैं 'प्रौर जिन दिनों काशी, प्रयाग, दिल्ली श्रौर सुलतान के लोग रार्म लु के डर से घरों से निकलने में डरते हैं उन दिनों कश्मीर, मस्री, दार्जिलिङ्ग, शिलांग, महावलेश्वर, उटकमड श्रीर शिमला में हल्की सदीं पहती है, श्रीर बड़े चैन से गुजरती है। जिस समय उत्तर भारत में भयकर ठएड से टाँत कटक्टाते हैं उस समय दक्तिए। भारत के वंगलौर, हैद्रावाद इत्यादि स्थानों में ठड का कोई पता नहीं होता। जिस समय चेरापूँ जी ( त्रामाम ) में मूसलाधार वर्षा से लोग मस्त होते है तब राजपूताने के पश्चिमी उत्तरी भागों तथा सिंघ की भूमि प्रापनी चिरन्तन प्यास के साथ सुखी हॅसी से श्रापका स्वागत करती है। मलावार में जल श्रीर हरियाली है तो राजम्यान में वालू के स्वच्छ मैदानों पर फैली चाँदनी की शोभा है। कहीं जमीन खोदते ही पीमी निकल आता है, इतने निकट कि मकान की गहरी नींत्र देना भी कींठन होता है और कहीं सैकड़ों फुट नीचे पानी निकलता है। इसी प्रकार इस देश में श्रत्यन्त सभ्य लोगों से लेकर मनुष्य का शिकार करनेवाली जगली जातियाँ तक मिलती है। मांसाहार करनेवालों से लेकर चींटी तक को वचाकर मार्ग चलनेवाले मिलते हैं। इसके निवासियों मे शुभ्र श्रोर गौरवर्ण से लेकर श्रम्भीका के हविशयों के समान काले-कल्ट्रे मिलेंगे। यहाँ सैकड़ों जातियाँ, सैकड़ों प्रकार के रहन-सहन, खान पान, धार्मिक विश्वास, श्रनेकविध जलवायु, विविध प्रकार की उपज, विविध प्रकार के श्रादमी मिलते हैं। इस दृष्टि से यह देश श्रद्भुत है।

प्रकृति ने न केवल हमें विस्तृत उपजाऊ भूमिखराड तथा विशाल अन-भारांडार दिया है बल्कि कोयला, लोहा, सोना, मेगनीज, श्रम्रक, चूना इत्यादि की अनन्तराशि भी हमें सौंपी है जिसके कारण सचमुच यहाँ की भूमि का रत्नगर्भा नाम सार्थक है। त्रापार जलशक्ति में तो ससार के दो-एक देश ही हमारे त्रागे जा सकते हैं। ऐसी विशालता, ऐसी उपजाऊ भूमि, ऐसी जल-वायु, ऐसा शक्ति-भएडार संसार के किसी देश के पास नहीं है। तभी तो जर्मन पर्यटक फ्रोज श्रास्ट्रिजर कहता है—"हिमालय के तुषारमिडत स्वर्ण-शिखर से कल्लोल कर बहनेवाली गङ्गा और यमुना, भारतीयों को श्रमर सङ्गीत सुनाती हुई उसकी शस्य-सम्पन्न भूमि को स्वर्गोपम बना रही हैं, सीमात्रों पर लहराने वाले समुद्र उसके गौरव-गीत गा रहे हैं। शरद्, श्रीष्म श्रौर गुलावी जाड़े के मनोहर रंगीन दिवस श्रौर कल्पना को जामत करने वाली रातें ससार में श्रन्यत्र कहाँ सुलभ है 29 इतिहासकार टामस मारिस लिखता है-"एक ही समय में दो ऋतुओं के श्राविभाव की विलक्त गता, वनों का सौरम, सुस्वादु फल, सुन्दर जलवायु वाली भूमि का विशाल कोश, शिल्पनिर्मित वस्तु श्रो के विभिन्न नमूने भारत को श्रात्यन्त प्राचीन काल से ही उपलब्ध है। . ..।" मरे कहता है—"वसुन्धरा के पृष्ठ-तल पर भारत एक श्रनूठा देश है।"

निस्सन्देह भारत—हमारा देश—प्रत्येक बात में ऐसा है जिस पर हम उचित रूप से गर्व कर सकते हैं पर क्या हम भी ऐसे हैं जिन पर हमारा देश गर्व कर सकता है ?

इतनी महती जनगित के साथ भी हम शिक्तहीन बने हुए हैं, इतनी उपजाऊ भूमि के रहते हमें पेट भर श्रन्न नहीं मिलता, गई की उपज तथा वस्निर्माण की श्रसीम सभावनाश्रों के होते हुए भी हममें से कोटि-कोटि श्रर्थनम जीवन व्यतीत करते हैं, हममें श्रशिचा का राज्य है, हमारा किसान जानतों अम करके भी नगा, भूखा, दिंद्र और अपाहिज बना हुश्रा है। हमारे जीवन में उत्साह, रफूर्ति, सूम, सघटन, व्यवस्था का एकान्त श्रमाव है। हमारे कच्चे माल से विदेशी उद्योगपित पक्षा माल बनाते हैं और कई गुने दामों में हमारे हाथ वेचते हैं। कृषि की श्रवस्था दयनीय है, जहाँ बीस मन श्रन्न होना चाहिए, खाद, गहरी जुताई इत्यादि के श्रमाव में चार मन होता है, पशुश्रों को भर पेट और पौष्टिक चारा नहीं मिलता; छोटी-छोटी चीजों के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते हैं। जो भारत एक दिन परम सम्पन्न था वहाँ की कोटि-कोटि जनता श्राज भूखी, नगी, पददलित है—ऐसी जिसमें जीवनश्राक्त समाप्त हो गई है। ऐसे हम हो गये हैं। तब क्या हमारा देश भी हम पर श्रमिमान कर सकता है 2

इस देश की सभ्यता, तत्वज्ञान तथा सौन्दर्य के कारण विदेशी सदैव से इस पर मुग्ध रहे हैं। इलियट ने अपने 'भारत का इतिहास' (हिस्ट्री आँव् इडिया) मे चौदहवीं सदी के इतिहासकार अब्दुल्ला वस्सफ का वक्तव्य उद्भृत किया है—"समस्त लेखकों के कथनानुसार भारत पृथ्वी का एक अत्यन्त मनोरम और भूतल पर एक रमणीयतम रथान है। इसके रजकण वायु से विशुद्ध और वायु स्वय पवित्रता से भी अधिक पुनीत है। इसके चित्ताकर्षक मैदान स्वर्ग की समता करते हैं।" मैक्समूलर ने लिखा है—"अगर मुमसे प्रकृतिप्रदत्त संपत्ति-शक्ति और सौन्दर्य में सवौंत्कृष्ट देश या भूमडल पर स्वर्ग खोजने के लिए कहा जाय तो मै भारत की ओर सकेत कहना।" वह आगे

फिर कहते हैं — "यदि कोई मुमसे यह बात पूछे कि वह देश कौन श्रोर कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वे उत्तमोत्तम गुणों की चृद्धि कर सकते हों, जहाँ मनुष्य-सम्बन्धी गूढ तत्वो पर विचार किया गया हो श्रोर जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हो तो मै उत्तर दूँगा कि वह देश भारतवर्ष है।"

पर आज न भौतिक समृद्धि मे और न ज्ञान के च्रेत्र मे हमारा कोई मह-त्वपूर्ण स्थान है। जिसके आँगन में मानवता खेली, जहाँ उसने संस्कार प्राप्त किया, जहाँ प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जिसने पहली बार एक सुन्दर समाज-व्यवस्था को जन्म दिया, जहाँ का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश के हम नगे, भूखे, निरच्चर, परमुखापेच् शिधवासी है। हमने अपने पूर्वजो के गौरव को हास्यास्पद बनाया, हमने एक महती सम्पदा प्राप्त करके भी उसे नष्ट कर दिया—उमका उपयोग न जाना। हमने दुनिया मे अपनी और अपने देश की उपेचा देखी और सुनी। क्या देश को हम पर अभिमान होगा ?

देवता भी इस भूमि के लिए तरसते थे\*—वे भी इसका गौरव-गान करते थे, श्रोर श्राज हम हैं कि अपना सिर कॅवा करके दुनिया की श्रोर देख नहीं सकते। क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं हम में से प्रत्येक यदि अपने पूर्व गौरव का योग्य अधिकारी बनने का प्रयक्त श्राज ही श्रारम्भ कर दे, यदि हम में से प्रत्येक जिस चेत्र मे हम हों वहाँ की स्थित अधिक अच्छी करने में जी-जान से लग जाय तो निश्चित है कि हम इस देश की महत्ता के अनु-हप अपने को बना सकते हैं। यदि हम मिलकर, विवेकपूर्वक प्रयक्न करें तो

<sup>\*</sup>गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये मारतम्मि मागे। स्वर्गापवर्गस्य च हेतुम्ते, मवन्ति मूग पुरुषा 'सुरत्वात्॥

<sup>—</sup>विष्णु पुराख

हमारे ग्रामीण भाइयों श्रीर कृषकों की श्रवस्था सुधर सकती है, हमारी भूमि तिगुना श्रत्र हमे दे सकती है, हमारे कारखाने तथा कर्षे हमारा नगापन दूर कर सकते है, हजारों नये उन्त्रोग धन्धे पना सकते है, सामाजिक कुरीतियाँ हमारी विद्रोहाग्नि में सम्म हो सकती हैं, श्रीर बीस वर्ष में देश को साचर बना सकते है। हमारा श्रतीत, हमारा पूर्व गौरव, हमारा महादेश तथा उसकी महती संभावनाएँ एव सम्पद। एँ हमारे पौठ्य श्रीर हमारी कर्तव्य भावना को चुनौती दे रही हैं। इस भूमि की श्रात्मा हमें पुकार रही है। हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम इसकी महान् परम्परा को क्षायम रखेंगे श्रीर श्रमने को उसके गौरव के श्रमकुत्त बनायेंगे। ससार हमारी वाणी सुनेगा श्रीर सुनकर उसपर विचार करने को वाध्य होगा।

तुमने श्रीर हमने रवीन्द्रनाथ का एक गान श्रनेक वार गाया है। गाया न होगा, तो सुना होगा। श्राश्रो, श्राज पुन. एक बार उसे दोहरायें श्रीर उसमें हमारे देश के गौरव की जो ज्योति है उसे बारण करने योग्य वर्ने—

जन गर्गामन—क्रिथर्नायक जय हे भारत-भाग्य विधाता।
पजाब सिध गुजरात मराठा द्राविद उत्कल वग,
विध्य हिमाचल जमुना गगा उच्छल-जलिध तरग,
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ श्राणिष माँगे,
गाहे तव जय गाया।
जनगर्गा मगलदायक जय हे भारत-भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय, जय, जय, जय, है।
श्रहरह तव श्र हान प्रचारित सुनि तव उदार वाग्री,
हिदु वौध मिख जैन पारसिक सुमलमान खुम्तानी।

पूरव परिचम आसे, तव सिहासन-पासे, प्रेमहार होय गाँया। जनगरा ऐक्य विधायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे॰ पतन श्रभ्युद्य वधुर पथा, जुग-जुग-धावित यात्री, तुमि चिर सारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्री, दरुण विष्त्रव मामे तव शखध्वनि बाजे सकट दु खत्राता। ' जनगरा-पथपरिचायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । जय हे, जय हे० घोर तिमिरघन निविद निशीथे पीदित मूर्छित देशे, जाप्रत छिलो तव प्रविचल मङ्गल नतनयने अनिमेषे, दःस्वप्ने, त्रातके रचा करिले अके स्नेहमयी तुमि माता। जनगरा-दु खत्रायेक जय हे भारत माग्यविधाता । जय हे, जय हे॰ रात्रि प्रभातिल उदिल रविच्छवि पूर्व उदयगिरि भाले, गाहे विह्नाम, पुष्य समीरण नवजीवन रस ढाले, तव करणारुण रागे निद्रित भारत जागे तव चरणे नंत मांथा।

जय जय जय हे जय राजेश्वर भारत-भाग्यविधाता। जय हे, जय हे॰

### भारतीय संस्कृति की मूल धारा

सस्कृति किसी देश या जाति की आत्मा है। इससे उसके उन सब सरकारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने मामृहिक या सामाजिक जीवन के आदशों का निर्माण करता है। यह विशिष्ट मानव समूह के उन उदात गुणों को सूचित करती है जो मानव जाति में सर्वत्र पाये जाने पर भी उस ममृह की विशिष्टता प्रकट करते हैं श्रीर जिन पर जीवन में अधिक जोर दिया जाता है।

अपने दीर्घ अनुभन, तप पूत ज्ञान और चिन्तन-द्वारा भारत के आत्मदर्शी अधि इस निष्कर्प पर पहुँचे थे कि आत्मानुभन, आत्मसान्नात्कार, आत्मदर्शन ही मानवजीवन का परम पुरुपार्थ है। जीवन और जगत् में दो प्रकार के तत्व हैं, एक वह जो नित्य परिवर्तनशील है, जो प्रतिचार्ण वदल रहा है, दूसरा वह जो इस परिवर्तन के मूल में है, अव्यक्त है पर उसी के कारण और उसी लेकर जगत् की नम्पूर्ण दर्श्य वस्तुओं, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थों का अस्तित्व है। जगत् के पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है उसका उद्घाटन करने और उसे अनुभव तथा धारण करने से यह ऊपर से असहाय, दुर्वल, अशक्त दिखने वाला मानवजीवन असीम कल्याणकारी शक्तियों से पूर्ण हो सकता है। हमारे पीछे शक्ति का जो अमित कोप छिपा हुआ है उसकी खोज और सिद्धि से ही मानव-जीवन का आदर्श पूर्ण हो सकता है। भारतीय सामाजिक जीवन की विविध शेणियों अपनी शक्ति और मर्यादा के अनुसार इसी दिशा में, इसी गन्तव्य स्थल की श्रीर परिचालित की गई थीं।

दाण्टदीय के कारण अयवा इस सन्कृति के मूल अनुवन्ध को न समक सकते के कारण अनेक द्विहानवेषी आलोचक यह आह्रोप करते है कि भारतीय

सरकृति स्वप्नों और कल्पनाओं की ऋस्थिर भूमि पर खड़ी है और जगत की दृढ़ भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिट गया है। यह सर्वया मिथ्या धारणा है। भारतीय संस्कृति खड़ी तो इसी भूमि पर है परन्तु उसका सिर जाकाश की श्रोर उठा हुत्रा है। मानव चलता जमीन पर है पर देखता सामने या ऊपर है। भारतीय संस्कृति भी जीवन के अन्तरिक्त को मेद कर उसके अनन्त रहस्यों को जानने के लिए विकल हुई थी। यह शुद्ध वैज्ञानिक यृत्ति थी। उसने अध्यात्मविद्या मे जो उन्नति की थी उसमें पदार्थविद्या की उपेत्ता न थी वल्कि उसकी मूल प्रकृति को जानने के लिए यह श्रावश्यक था। उसने पदार्थविद्या, शासन-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था, अर्थविद्या, शरीरशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, वास्तुकला, युद्धविद्या, जननविज्ञान, इत्यादि भौतिक विद्याओं के च्रेत्र में कुछ कम प्रगति न की थी। वह वायु-विज्ञान की सहायता से समय श्रीर दूरी के व्यवधान पर विजय शाप्त कर सकी थी ; वह सूर्यविज्ञान के द्वारा वरतुत्र्यों के ह्रंप को तुरन्त बदल देने, एक जाति के पदार्थ की दूसरी जाति में बदल देने, लोहे को सोना करने श्रौर मृत्यु पर भी एक सीमा तक विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई थी, उसकी समाज-न्यवस्था में व्यक्ति के विकास की सम्पूर्ण सुविधाओं के होते हुए भी समाज या समूह के अन्तिम हित की भावना प्रधान थी, उसकी अर्थविद्या समाज के शोषण का कारण न वनकर उसके संरक्तण और संवर्द्धन का साधन वन सकी थी-धन ने जीवन पर प्रमुत्व न प्राप्त किया या। हठयोगियों ने शरीर की श्रानेक ऐसी शक्तियो एव शक्ति-सस्थानो का पता लगाया था जिसका पता श्राधुनिक शरीरशास्त्रियों को ख्रब तक नहीं लग सका है ख्रथवा लगने पर भी वे उसका उपयोग नहीं जान पाये हैं। जीवन का कोई ऐसा दोत्र नहीं था जो उसने ' श्रळुता छोड़ा हो । हाँ, एक बात श्रवश्य थी । इन सब शास्त्रों श्रयवा विज्ञानों के मूल में ही उसी परम पुरुषार्थ या आदर्श की प्रेरणा थी। सब विद्याएँ (

उसी क्रोर प्रधावित थीं। सबका आधार वही था। जीवन का यह श्राध्या-त्मिक आधार ही भारतीय सस्कृति की विशेषता थी।

सानव सामाज मे दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। एक को हम केन्द्रोन्मुखी ('सें ट्रंपेटल') प्रवृत्ति कहते हैं, और दूसरी को केन्द्रप्रसारी या वृत्तोन्मुखी। पहली परिधि से एक केन्द्र-िन्दु की ओर जाती हैं, वह कहीं रहें केन्द्र के साथ वह वंधी हैं, केन्द्र मे ध्यानस्थ हैं, दूसरी वह जो केन्द्र से परिधि की ओर जाती हैं। भारतीय संस्कृति अपने मूल रूप में केन्द्रोन्मुखी रही है। वह जगत् में रहकर भी आदर्शोन्मुख है। वह बाहर रहकर भी अन्त स्थ, आत्मस्थ है। इसके विरुद्ध यूनानी अथवा उसकी सन्तित युरोपीय वा पाश्चात्य संस्कृति बाह्यप्रसारी है, वह बाहर की ओर जाती हैं, केन्द्र में दूर फैलने की ओर उसकी प्रवृत्ति हैं।

इन दो भिन्न प्रवृत्तियों से दो मभ्यताओं का जन्म हुआ है। जब प्रवृत्तियाँ मूलत भिन्न थीं तो उनकी साधना के रूपों में भा भिन्नता आई। भारतीय सस्कृति आचरणप्रधान हुई, उसमे अन्त वृत्तियों के उत्कर्ष पर जोर दिया गया, उसमें समाज की प्रत्येक इकाई या घटक से आत्म शुद्धि की आशा पहले की गई, उसमे व्यक्ति के जीवन को त्याग की ओर, बढ़ाया गया। कियोंकि त्याग और आत्म-नियन्त्रण, आत्मशुद्धि के बिना समाज के घटकों में सच्चे सामाजिक कल्याण की भावना तथा तदनुकूल आचरण का होना कठिन है।

इसके विरुद्ध श्रीक या युरोपीय सम्कृति मनुष्यं के सामूहिक सुधार पर '
श्रिविक जोर देती हैं। समाज-सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। पर श्रात्मशुद्धि 
के मुख्य दृष्टि विन्दु पर जोर देने के कारण वहाँ व्वक्तिगत और सामाजिक 
श्राचरण वा नीति में वहुत वड़ा अन्तर श्रा गया। और धीरे-धीरे संस्कृति 
विकृत होकर नष्ट हो गई। जब व्यक्ति अपने सुधार, अपने दोप-निवारण 
की श्रोर से श्रांख मूँ द लेता है, श्रथवा श्रिपनी चरित्रगत दुवं तताश्रों की श्रोर

से उदासीन हो समाज के उद्धार का प्रयन्न करता है तब सभ्यता का भ्रष्ट श्रीर विकृत होना स्वाभाविक है। इसके विरुद्ध जब समाज का प्रत्येक घटक श्रात्मशुद्धि पर ध्यान देता है, स्वार्थन्ति पर नियन्त्रण रखता है तब सम्पूर्ण समाज श्रपने श्राप निर्मल हो जाता है। लड़कपन मे मैने वीरवल की बुद्धि के चमत्कार के सम्बन्ध में श्रनेक कहानियाँ सुनी थीं। इन्हीं में एक कथा में कहा गया था कि एक वार वीरवल की सलाह से श्रकवर ने नगर के किनारे पर तालाव खुदवाशा श्रीर प्रत्येक को श्राज्ञा दो गई कि रात को एक एक घड़ा दूध उसमें छोड़ दे। योजना यह थी कि एक दूध का तालाब दूसरे दिन तैयार हो जायगा। पर दूसरे दिन सुबह जब श्रकवर बीरबल के साथ यहाँ पहुँचे तो देखा कि तालाब जल से पूर्ण है श्रीर दूध का नाम नहीं। वात यह थी कि प्रत्येक ने सोचा कि सब तो दूध डालेंगे, यदि मै एक घड़ा पानी डाल दूंगा तो उतने दूध में क्या पता चलेगा। जहाँ व्यक्ति श्रपनी श्रोर, श्रपने कत्तंव्य की श्रोर नहीं देखता तहाँ यही स्थित होती है।

हमारी समाज—व्यवस्था में श्रमिक के लेकर ज्ञानदाता तक ( शास्त्र की शब्दावली में शूद्र से ब्राह्मण तक ) सवकी उपयोगिता थी, सबको उचित स्थान मिला था। पर चित्रय श्रीर वैश्य वर्ग ( श्रर्थात् शासन एवं धनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञानदाता को उसके सर्वोच्च स्थान से नीचे न गिरा सके थे। जिस वर्ग में त्याग की जितनी ही चमता थी उसे समाज में उतना ही ऊँचा स्थान मिला था, उसके शब्द, उसके श्रादेश उतने ही मान्य थे। समाज-नीति का नियत्रण राजा के हाथ में न था बल्कि उन महात्माश्रों के हाथ में था जो श्रपने सुखोपभोग की समग्र बाह्य सामग्रियों एव सुविधाश्रों का त्याग करके केवल श्रात्मिचन्तन तथा श्रपने श्रनुभव एव ज्ञान से समाज के कल्याण के लिए जीते थे। जो समाज से कम से कम लेते थे श्रीर श्रिधिक से श्रिधिक देते थे, जिनको स्वय किसी वाह्य सुविधा या श्रिधकार

की आवश्यकता न थी। शासन शक्ति के लिए भी उनके पथ-प्रदर्शन की अवहेलना सभव न थी। यही आतमवल की प्रतिष्ठा, मसार की सम्पूर्ण शक्तियों वा शक्ति-केन्द्रों के भी ऊपर साधुत्व, त्याग, तप की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता रही है। समाज जीवन के आदशों और उच्च प्रेरणाओं के लिए ऋषियों और तपस्वियों की श्रोर देखता था। त्याग न कि भोग, जीवन का आदर्श था।

तब क्या हमारी संस्कृति व्यष्टिघर्मी थी ? क्या उसमे समाज-घर्म के प्रति उदासीनता का भाव था 2 नहीं। इस विषय में भी वह मानव प्रकृति में निहित सत्यों के मूल मे प्रविष्ट हुई थी। समाज का मूल मनुष्य का 'स्व' है। यह श्रहता का भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाश्रों का श्राधार है। मनुष्य जो कुछ करता है अपने इस 'स्व' को लेकर ही करता है। जगत् के सारे सम्वन्ध आत्म रूप को लेकर हैं। 'स्व' में मनुष्य का जो प्रेम है उसी से वह टिका हुआ है। इसलिए 'स्व' का विरोध नहीं चिंक उसका श्रनुभव एव सस्कार ही समाज के हित की दृष्टि से वाञ्छनीय है। सामाजिक कल्यागा या परम पुरु-पार्थ के लिए इस 'स्व' का सस्कार करके इसे उच मनोभूमिकाओं पर स्या-पित करने की श्रावश्यकता पढ़ती है। इसके लिए चुद्र 'स्व' श्रीर महत् 'स्व' को एकत्र करना पहता है। सुद्र 'स्व' महत् 'स्व' का विरोधी नहीं, वीज रूप है। जैसे जरा से बीज में सम्पूर्ण वृत्त समाया हुआ है तैसे ही जुद्र या व्यक्ति के 'स्व' में महत् 'स्व' धनीभृत एव अन्तर्हित है। ज्यों-ज्यों सुद 'स्व' का शोधन एव सस्कार होता है उसमें महत् 'स्व' की श्रनुभूति वढती जाती है, श्रादमी स्वार्थ से ऊँचा उठता है श्रोर श्रन्त में यह चुद्र 'स्व' विराट् 'स्व' में वदल जाता है। तब प्राणिमात्र से श्रमित्रता एव परम ऐक्य की श्रनुभूति होती है। इस प्रकार विश्वप्रेम की सिद्धि होती है। इस आध्यात्मिक भावना द्वारा समाज की विभिन्न श्रेणियों में सामझरय स्थापित किया गया था श्रीर व्यक्ति तथा

समाज की तात्विक श्रमित्रता का श्रनुभव किया गया था।

विद्या, धन और शक्ति की आवश्यकता की अवज्ञा हमारे यहाँ कभी न की गई। इनकी अवश्यकता औमत दर्जे के प्रत्ये क व्यक्ति, वर्ग या समाज को हैं पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता है इमे देखकर ही उसकी संस्कृति का अनुमान किया जाता है। रावणा परम विद्वान् या , शक्तिमान भी था , उसने विद्या और शक्ति का दुरुपयोग किया इसलिए राज्ञस कहलाया। जब मनुष्य धन से पर पीड़न करता है तो कोई भी उसे उच सरकृति का नहीं कहता। श्राज ससार में विद्या की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, यन की कमी नहीं बल्कि पूर्व काल से इनमें कहीं अधिक वृद्धि हो गई है। तव भी इनके द्वारा मानव जाति श्रोर मानव-शक्तियों का भयकर विनाश हो रहा है। पश्चिम के बहे बहे वैज्ञानिक ग्रत्यन्त भयकर त्राविष्कारों के द्वारा मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। यह विया का व्यभिचार है। इसे संस्कृति नहीं कह सकते। भारतवर्ष में इन साधनो पर साधुत्व का श्चारमवल का नियत्रण सिद्ध करता है कि हमारी संस्कृति न केवल श्रेष्ठ थी बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी उसने श्रेष्ठ उद।हरणों एव प्रतीको को जनम दिया था। विद्या धन ऋौर शक्ति के उचिन उपयोग के लिए ही हमार यहाँ। उसे आध्यात्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया गया था।

यह इसी आध्यातिमक अधिष्ठान का परिणाम है कि मैक्समूलर के शब्दों में "प्राचीन वश चिनष्ट हुए, परिवारों का हास हुआ, नये साम्राज्यों की नीवें पढ़ी किन्तु इन आक्रमणों और हलचलों से हिन्दुओं के प्रान्तरिक जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ।" युग बीतते गये है, क्रान्तियां और खड क्रान्तियां हुई हैं, अनेक जातियां बाहर से आई हैं किन्तु भारतीय संस्कृति की मूल धारा आज तक वही है, आतमशुद्धि, त्याग, तप के जीवन द्वारा मन्त्री सामाजिक सभ्यता की सिद्धि।

हमारे धर्म मे, हमारी समाज-व्यवस्था में, हमारे शिक्ताक्रम में, हमारे चिक्तिसाशास्त्र में, हमारे साहित्य और हमारी क्ला में जीवन की इसी उदात कलपना और संस्कृति की धारा है—श्रधकार से उठकर प्रकाश, श्रमत्य से सत्य और मृत्यु से श्रमरत्व के स्रोत की श्रोर यात्रा करने की वृत्ति। जीवन की सार्थकता त्याग में, श्रात्मार्प ॥ में, श्रपने की देने में है—यही सन्देश हमारी सम्कृति का सन्देश है।

क्या इनका अर्थ निष्कियता है १ क्या इनका अर्थ जीवन की प्रेरणाओं की उपेत्ता है १ क्या इनका अर्थ अकर्मण्यता है १ हमारे जीवन में आज निष्कियता और अक्मेण्यता आ गई है, हम जीवन की महती प्रेरणाओं से दूर हो गये हैं। पर इसका कारण यह है कि हम आत्मविस्मृत, बेसुध, अपनी संस्कृति के आदशों की ओर से आँखें मूँद वैठे हैं। अन्यथा उत्तरोत्तर जीवन के शोव में आत्मार्पण, जीवन पर परम नियत्रण की स्थापना, मृत्यु पर विजय, स्वार्थ पर लोक कल्याण के आदर्श की प्रतिष्ठा, यही तो हमारी संस्कृति है। पहले अपने को निर्मन करो, फिर निर्मल अन्त कह्रण को जगत् के हित में लगाओ—आत्मानुमव और आत्मदर्शन में लगाओ, यही हमारी संस्कृति की अमृत वाणी है। वही वाणी जो शताब्दियों से मानवता के हदय को पुकार रही है—"सब सुखी हों, मब निरामय हों, तब श्रेय को देखें!"

## भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक

#### १. राम

राम भारतीय संस्कृति की सामाजिक विशिष्टताओं के प्रतीक हैं। उनके जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएँ और आदशे अभिव्यक्त हैं। भारतीय संस्कृति में भोग की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व दिया गया। इसीलिए उच्च स्तर पर खडे लोगों का जीवन आत्मार्पण की भावना पर निर्मित है। सामाजिक पक्त में इसी भावना ने अधिकार की जगह कर्तव्य को अधिक महत्व दिया। मानव जीवन अपने और अपने समाज के प्रति कर्तव्यों अतः आत्मदान से पूर्ण है। राम इस त्यागपूर्ण कर्तव्य-भावना के अष्ठतम प्रतीक है। राम का जीवन अपने लिए नहीं है, वह एक आदर्श से प्रेरित जीवन है, वह कर्तव्य के लिए अपित जीवन है। वह व्यक्तिगत सुख-स्वार्थ पर लोकहित की प्रधानता का जीवन है।

भारत के एक उच्च राजवश में उनका जन्म हुआ—एक ऐसे वश में जिसने हिन्दू सभ्यता को अनेकानेक महापुरुष दिये है और जिसके गौरव की कथाओं से हमारे प्रागैतिहासिक युग के इतिहास को प्रकाश और बल मिला है। शरीर-सम्पत्ति और प्रतिभा दोनों के अलोक से उनका शैशव आलोकित है। बचपन से उन्हें हम शीलवान पाते हैं, विद्योपार्जन में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं वर जीवन, उसके कर्तव्यो और आदशों की विकासमान अनुभूतियाँ खिलती हैं। छोटों पर ममता एव स्नेह तथा बढ़ों के प्रति भक्ति और सम्मान से उनका हृदय पूर्ण है। माता और पिता दोनों की अन्तय स्नेह-धारा से स्निग्ध एव मृदुल हृदय उनको मिला है। पर कहीं भी उनमें अनावश्यक

चचलता नहीं है, सर्वत्र वह श्रपने शील श्रौर चरित्र की गभीरता के साथ है।

यह माता पिता का प्रेम, यह श्रेष्ठ वश विभूति, एक महान् राज्य का भावी श्रधिकार, श्रनुगत वधु, गुरुजनों का श्राशीर्वाद, श्रसीम पीरुष श्रीर वल सब मिलकर कहीं उनमें श्रहकार की मृष्टि नहीं कर पाते है, कहीं ये विभूतियां उनको कर्तव्य से शिथिल नहीं कर पाती है। माता के श्रीस् श्रीर पिता का प्राण्त्याग उनके कर्तव्य-मार्ग के कुछ पदचिह्न है। प्राण्पिया पत्नी का त्याग उनको कठोर कर्तव्यभूमि का स्मारक है। राज्य-प्राप्ति के समाचार से प्रसन्न नहीं श्रीर बनवास के समाचार से दुखी नहीं ('प्रसन्नता या न गताभिषे-कस्तथा न मम्ले बनवासदु,खत')। उनके लिए न राज्य सुख भोगार्थ था, न वनवास कष्टमोगार्थ। राज्य भी कर्तव्य-पालन के लिए था, वनवास भी कर्तव्य-पूर्ति के लिए था। जीवन का समस्त मार्ग उनके लिए कर्तव्य-धर्म-पूर्ण है।

पारिवारिक जीवन की दिष्ट से देखिए—राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पित हैं। माता-पिता के प्रति उनके हृद्य में असीम सम्मान का भाव है। भाइयों के प्रति उनका हृद्य स्नेह से परिपूर्ण है। पत्नी उनकी परम अनुगता है, उसके प्रति उनके हृद्य में सहज स्नेह है। किन्तु यह मानुप्रेम, यह दाम्पत्य स्नेह इतने उच्च स्तर पर हैं, इतने श्रेष्ठ सस्कारों से पूर्ण हैं कि वे उनके जीवन-कर्तव्यों और जीवनादर्शों में सहायक हैं। मोहाविष्ठ प्राणियों की तरह ये उनको कभी नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते है। प्रेम यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक और मूच्छांकारक नहीं। मनुष्य के स्नेह-सम्बन्धों का उद्देश्य जीवन के परम उद्देश्य में सहायक होना है, वाधक नहीं। सच्चे पुत्र, आदर्श भाई अथवा आदर्श पित का लक्षण यह नहीं है कि वह ममता की श्वलाओं में बंधकर जीवन के नियुक्त कर्तव्य का त्याग कर दे,

जगत् के सव रनेह-सम्बन्ध श्रात्मरूप को लेकर हैं इसिलए उनके यथा-स्थान होने में धर्म की प्रतिष्ठा है। जब वे सीमा का उद्धां घन करते हैं तो सामाजिक पराभव का कारण होते हैं। राम के जीवन में यही सत्य प्रकट हुआ है। उनके पारिवारिक जीवन में हम रनेह की कोमलता के साथ इसी कर्तव्यनिष्ठ हढता के दर्शन होते हैं। पिता के सत्य श्रीर धर्म की रचा के लिए युवराजपद पर श्रीमषेक के दिन वे सुविधाओं श्रीर सुखों को छोड़कर जीवन के कर्एटक-बन की श्रीर श्रम्भर होते हैं। पिता की मूच्छा श्रीर मृत्यु, भाइयों की हदय-व्यथा, पत्नी के कष्ट, स्वजनों का श्रार्त्तनाद, प्रजावर्ग का गभीर शोक कोई उन्हें कर्त्तव्य-मार्ग से विरत नहीं कर पाते। सब से बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग में कहीं श्रावेश नहीं है, श्रमुचित वेग नहीं है। वह शान्त, श्रावेगहीन, मर्यादाश्रो से पूर्ण है। जब उनके ससुर जनक तथा भरत श्रादि माताश्रों सहित उनको मनाने जाते हैं तब स्नेह के भार से सिर सुकाये हुए वे केवल श्रपनी स्थित स्पष्ट कर देते हैं श्रीर कर्तव्य का निर्ण्य कर श्रादेश करने का भार उन्हें ही सौंप देते हैं। लेक्चरबाजी वाली श्रहकारपूर्ण भावना उनमे कहीं नहीं है।

सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्शों की दृष्टि से विचार कीजिए तो हम उन्हें मदैत अन्याय, अधर्म की शक्तियों से युद्ध करता देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता और अधर्म के विरुद्ध एक निरन्तर सघर्ष का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से अपने जीवन में उन्होंने निषादराज, शबरी इत्यादि अञ्चूतों को अपनाया, अहिल्या का उद्धार करके मानो बताया कि महात्मा गए। पतित को धृणा नहीं करते, उनमें अपनी शक्ति का अधिष्ठान करके उन्हें ऊपर उठाते हैं। छोटे-छोटे वनचरों को अपने ससर्ग और संस्कार से उन्होंने शक्ति और महत्व की सीमा पर पहुँचा दिया। अर्थावर्त्त का जीवन उस समय विश्वल और विजिद्धित हो रहाथा। विद्या और शक्ति से

मदान्ध रावण के आतक से समस्त दिल्लिणापय और मध्यभारत कींपता या। भोगप्रधान आसुरा सम्यता ने धम और श्रेष्ठ सस्कारों का आर्यजीवन आसम्भव कर दिया था। ऋषियों, तपिन्वयों के कार्य में बढ़ी वाधाएँ उपस्थित होती थीं। रावण ने अपनी विद्या-बुद्धि से अनेक प्राकृतिक शक्तियों पर अपूर्व ज्ञमता प्राप्त की थी। वायु और अग्नि की शक्तियों को वश में करके वह उनसे मनमाना काम लेता था। आये सम्यता के लिए, एक ऐसी सम्यता के लिए जो मनुष्य जीवन को आत्मिक विकास के मार्ग पर प्रेरित करती हो और जो तपःपूत अन्तःसस्कृति की महत्व देती हो, सकट उपस्थित था।

राम ने अपने कीशल, पराक्रम, सघटन शक्ति और अज्ञय आत्मिवश्वास से रावण और उसकी अज्ञानमूलक पद्धित का विनाश किया। और वन्धनों में वंधी जनताको पुनः मुक्त और श्रेष्ठ वातावरण में जीने का अवसर प्रदान किया। इस युद्ध में भी हम देखते हैं कि राम के पास भौतिक शक्तियाँ शत्रु की अपेका नगएय थी। पर आत्मिक शक्तियों और उदात गुणो की सघटना से उन्होंने भयकर शत्रु पर विजय पाई। असत्य और अधिकार से सत्य और प्रकाश का यह युद्ध ही राम के जीवन में प्रवत्तता के साथ व्यक्त हुआ है। मानवमात्र के जीवन में यह युद्ध चलता रहता है, चल रहा है। असत्य और अधर्म से युद्ध में हम जिस सीमा तक लगते हैं उसी सीमा तक मानों राम को अपने जीवन में उतारते हैं, उसी सीमा तक हम राममय हैं, उसी सीमा तक हम आपं सभ्यता के प्रकाशग्तम और प्रतीक राम को अपने हदय में पा सकते हैं।

× × × ×

कृष्ण का जीवन, कई अशों में, राम के जीवन से भिन्न है। वह भारतीय संस्कृति की वहुमुखी शक्ति के प्रतिनिधि हैं। राम प्रचलित प्रादशों का, सामाजिक मर्यादा का, यथासभव, पालन करते हैं, इसीलिए हिन्दू धर्म में उन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम कहा गया है, कृष्ण लोक-कल्याण के लिए स्वय नवीन श्रादशों की रचना करते हैं, प्रचलित श्राचारवाद उन्हें वाँध नहीं पाता, सामाजिक प्रथाएँ एव परम्पराएँ उनकी गति नहीं रोक सकतीं। शुद्ध शक्ति के मूल खोत की भाँति वह वाधा-वन्ध-विहीन है, शुद्ध बुद्ध श्रात्मा की भौति वह सब वन्धनों से परे हैं। इसीलिए हिन्दू उन्हें पूर्णपुरुषोत्तम कहते हैं।

कृष्ण का समय राष्ट्र के जीवन मे श्रत्यन्त संकट का काल था। देश श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में वॅट गया था । नृपतिगरा सदान्य हो रहे थे। वे लड़ाई-मगड़े, भोग-विलास में लगे रहते थे, प्रजा पर नाना प्रकार के · श्रत्याचार करते थे। पूर्व मे मगध तथा पश्चिम में यद-कुल के नरेश वहे शक्तिशाली हो उठे थे। पर प्रजा-रंजन की जगह प्रजा-पीइन ही इनका मुख्य कार्य था। मगधराज जरासंध श्रीर यदुराज कंस श्रनीति श्रीर श्रत्याचार की साज्ञात् मूर्त्ति थे। कस ने तो श्रपने पिता उत्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वय राज्य हड्प लिया था। प्रजा त्राहि त्राहि करती थी। स्वार्थपरता, भोग-वासना श्रौर साम्राज्य-लिप्सा के श्रागे सच्चे चत्रिय धर्म का लोप हो गया था, नाना प्रकार के मारक शस्त्रास्त्रों का निर्माण हो रहा था। ब्राह्मण धर्म-त्याग, तपस्या, शुद्ध विज्ञान श्रौर लोककल्याण का धर्म-, जो राष्ट्रनीति को जनहित की श्रोर, सची संस्कृति के सवर्द्धन श्रीर पोषण की श्रोर श्रग्रसर करता था, शिथिल श्रीर विनष्ट हो रहा था। वैश्यों की धर्मनीति श्रपनी सास्कृतिक परम्परा को छोड़ वैठी थी। गोपालन की श्रोर श्रक्ति बढ़ रही थी। धन समाज-कल्यागा का वाहन नहीं रह गया था। शुद्रों से सची सेवा-ी वृत्ति लुप्त हो रही थी। श्रार्थ धर्म में मानव जीवन की जो सघटना श्रौर योजना थी, वह द्रक-द्रक हो रही थी। त्रासुरी शक्तियाँ प्रवत्त हो रही थीं। सर्वत्र दम्भ, मोह, हिसा, घृगा, श्रात्म-वंचना का राज्य था। जीवन पर श्रमृ-

वहे-वहे राआश्रों को नीचा दिखाकर उनकी मननाही चीज ले ले, यह उन लोगों से कैसे सहा जाता ? उन्होंने श्रार्ज न पर श्राक्रमण कर दिया। कृष्ण देख रहे थे कि विजयी व्यक्ति के साथ श्रन्याय हो रहा है। वह स्वय महावीर थे, उनके साथ बलराम इत्यादि श्रनेक महावीर थे। वह चाहते तो वल-अयोग से लोगों को शान्त कर महते थे परन्तु वह श्रकारण युद्ध को सदा बचाते थे। धर्म के लिए श्रनिवार्य हो उठने पर हो वह युद्ध मे प्रकृत होते थे। उन्होंने जीवन मे कभी श्रकारण श्रथवा धम-रक्ता के मिवा श्रन्य किमी कारण से युद्ध नहीं किया। कृष्ण ने राजाश्रों को डाँटकर कहा—' इन्होंने राज कुमारी को धर्म-विधि से प्राप्त किया है, लड़ाई वन्द करो।" कृष्ण की वात का तुरन्त श्रार हुशा। लड़ाई वन्द हो गई। पाराडव श्रथने श्राश्रम को लौट गये।

मभा समाप्त हुई। राजा लोग अपने-अपने देश को लौट गये। पर कृष्णा पांचाल में रक गये। अपने भाई वलदेव के साथ जाकर भिचुक वेशधारी पाएडवाँ से मिले। वहाँ जाकर उन्होंने युधिष्ठिर को अपना परिचय दिया। पाएडव उस समय शक्ति-साधन-हीन थे, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना कृष्णा जैसे महात्मा का ही काम था। वह उनकी मगल कामना कर लौट आये और व्याह हो जाने तक अपने शिविर में ठहरे रहे। विवाह में उन्होंने पाएडवाँ को पर्याप्त सामग्री उपहार-स्वरूप दा। और अपने देश लौट आये। श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर के साथ जो व्यवहार किया वह पुराने मित्रों के बीच ही संभव है पर कृष्णा ने अपरिचित और साधनहीन, दुर्दशाग्रस्त पाएडवों को खोजकर उनकी सहायता की, यही उनकी उच्च सस्कृति का एक उदाहरण है।

ऐसे शत-शत उदाहरण उनके जीवन में भरे हुए है। वह जहाँ रहते, प्रश्नने कार्य और अपनी वाणी से उच्च आर्य संस्कृति का मदेश सव को सुनाते, जो उनके प्रभाप में आता उसे श्रेष्ठ तप पूत मानव धर्म, प्रेम-धर्म, भगवान के प्रति सर्वस्वार्पण की दीं चा देते। पारस्परिक क्लह और सगड़ों

को मिटाने की चेष्टा करते। कौरव-पाएडव युद्ध को टालने के लिए उन्होंने बड़ी चेष्टा की . म्वय बीच-बचाव किया और जब किसी तरह कौरवों ने उनकी बात न मानी तो फिर धमें युद्ध में पाएडवों को प्रवृत्त किया। उनके महान् प्रभाव से समस्त श्रासरी शक्तियाँ विचलित हो उठी थीं। ज्यों-ज्यों उनका प्रभाव जनता में बढता गया, उनके त्रानुयायियों की सख्या बढती गई, उनकी शिक्ताओं तथा उनके द्वारा प्रतिपादित मानवधर्म, जीवनधर्म का प्रसार होता गया त्यों-त्यों प्रतिष्ठित तथा उनमत्त शासन-शक्ति के मूर्तरूप ऋत्याचारी नपतिगरा। उनके विरुद्ध होते गये । आर्थ जीवन में जो महाकान्ति वह कर रहे थे वह प्रभुता और अधिकारसम्पन्न वर्ग सहन नहीं कर सकते थे। वह समाज के पीड़ित एव निम्न वर्गों से मिलते-जुलते थे, उनके जीवन में भाग लेते थे. प्रेम प्रार ईमानदारी को वह वश-वैमव या जातिगत महत्ता से ऊँचा स्थान देते थे। राज वैभव तथा त्रातिथ्य को ठुकराकर वह विदुर जैसों के घर शाक-पात प्रहरा। करते थे, वह नारी की दबी, प्रच्छन्न शक्ति को उमाइने श्रीर उसे जीवन में महत्वपूर्ण भाग देने के पच्चपाती थे। नारी का श्रपमान सहन नहीं कर सकते थे। विवाह में भी वह प्रचलित परम्पराओ में सुधार के पत्तपाती थे। उन्होंने स्वय अपनी वहिन सुमदा के साथ श्रुज़ न को. आत्मीयों एव गुरुजनों की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर लोने की सम्मति दी थी। वह स्वालों के साथ घूमते थे, गोवश-वृद्धि श्रीर गोपालन पर जोर देते थे। श्रनेक प्रचलित कुरीतियों एव मतमतान्तरों का विरोध करके उन्होंने एक समन्वयमूलक धर्म का महा खड़ा किया था। वह विभिन्न जातियों, सम्प्र-दायों, स्त्रार्थों के एकीनरण द्वारा एक महती सभ्यता एव एक महाराष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। महाभारत के रूप में देश में जो विस्फोट हुआ श्रीर जिसमे भीषण नर-सहार हुआ वह वस्तुतः इनके क्रान्तिकारी जीवनधर्म के दिरुद्ध त्रासुरी शक्तियों का एक विस्फोटमात्र या । इसमें सत्वप्रधान तथा ताम-

सिक शक्तियों में घोर सघर्ष हुआ श्रीर हिंसक एवं पीड़क पक्त पूर्णत पराजित एव विनष्ट हो गये। इस महायुद्ध में उनके विरोधी प्राय निमू ल हो गये श्रीर उनमें दढ श्रद्धा रखने वाले कुछ श्रनुयायी ही बचे। इस महाश्मशान से श्रीकृष्ण-प्रतिपादित जीवनधर्म की एक नई ज्योति प्रकट हुई। एक महाराष्ट्र का जन्म हुआ श्रीर नवयुग की प्रतिष्ठा हुई।

कृष्ण ने जिस जीवनधर्म से भारत को दीचित किया उसका वर्णन, सच्चेप में, गीता में किया गया है। गीता की गराना ससार के सर्वश्रेष्ठ प्रथों में की जाती है। इसमें जिस जीवनधर्म की दीजा दी गई है वह मानवमात्र के लिए हैं ; वस्तुत. वही एक मानवधर्म हो सकता है। लोकमान्य तिलक के शब्दों मे 'गीता हमारे धर्मप्रथों में एक ऋत्यन्त तेजस्त्री श्रीर निर्मल हीरा है।' माल-वीय जी के शब्दों में 'मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान श्रीर त्र्यलौकिक शक्तिसम्पन्न पुरुष भगवान् श्री कृष्णा हुए हैं श्रीर पृथ्वी मराडल की प्रचलित भाषात्रों में उन भगवान् कृष्णा की कही हुई गीता के समान छोटे वपु में इतना विपुल ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा शय नहीं है। गाधी जी कहते हैं—'गीता विश्व-धर्म-पुस्तक है। . जब-जब सकट पड़ते हैं, तब-तब सकट टालने के लिए हम गीता के पास दौढ़े जाते है त्रौर उससे त्राश्वासन पाते हैं। .ऐसी एक भी धार्मिक समस्या नहीं. जिसे गीता हल न कर सके। स्वर्गीय श्ररहेल इसे ससार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा करते थे। जीवन दु.खमय है। प्रत्येक मानव उससे छूटना चाहता है। वह मृत्यु पर विजय चाहता है, श्रमर जीवन चाहता है, वह जीवन श्रीर जगत् के सम्पूर्ण रहम्यों से परिचित होना चाहता है श्रर्थात् श्रसीम ज्ञान चाहता है, वह श्रविच्छित्र श्रानन्द चाहता है, वह सम्पूर्ण बन्धनों से मुक्ति चाहता है, श्रौर वह श्रपने ऊपर तथा सम्पूर्ण परिस्थिति पर श्रिधिकार चाहता है। गीता में इन्हीं का मार्ग-दर्शन है। उसमें श्रासिक तथा फलेच्छा त्याग कर कर्म करने तथा सर्वोच सत्ता के प्रति श्रात्म-

समर्पण करके उससे श्रमित्रता की श्रनुभूति प्राप्त करने का मत्र है। कृष्ण-द्वारा बताया जीवन-धर्म ही विश्व का धर्म हो सकता है।

# imes imes imes imes imes

महावीर भारतीय संस्कृति के त्याग श्रीर वैराग्य के प्रतीक हैं। ढाई हजार वर्ष पूर्व कु डिनपुर के राजा महाराज सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका नाम वर्दमान रखा गया। यह सुन्दर, रूपवान श्रीर तेजस्वी थे । बड़े होने पर यह अत्यन्त विचक्तगा और बलवान तथा, पराकमी निकले । पर सम्पूर्ण सुख-सुविधाओं के होते हुए भी बचपन से ही इनमे वैराग्य भावना का उदय हो गया था। जब यह आठ वर्ष के थे तभी से इनके मन में विचार उठने लगे कि 'यह दिखाई देने वाला ससार श्रमार है, सासारिक श्रानन्द क्त्याभगुर हैं श्रीर उनका परिखाम दु ख के सिवा श्रीर कुछ नहीं हो सकता। ससार में श्रासिक का श्रर्थ कर्म के बन्धनों में बंधते जाना है। इस-लिए श्रनन्त सुख श्रौर वास्तविक श्रानन्द का द्वार त्याग द्वारा ही खुल सकता है। भीरे-धीरे इनके ये विचार दढ होते गये श्रौर उस श्रत्पावस्था में ही अहिसा इत्यादि वारह अनुवतों का पालन करना आरंभ कर दिया। त्रतों का पालन करते हुए श्रन्य सब गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते रहे। पर जैसे कमल का पुष्प जल में रह कर भी जल से श्रद्धृता रहता है वैसे ही वह ससार के कर्म करते हुए भी सासारिक वासनाओं से श्रलिप्त थे। कर्तव्यों का पालन करते हुए भी तप श्रीर ध्यान में उनका वहुत समय जाता था। वे वड़ी विकलता से उन साधनों की चिन्तना किया करते थे जिनका श्रानु-सरण करके कम की बेडियों से मुक्ति मिल सके , मानव बन्धनमुक्त हो सके । माता पिता की सेवा, साहित्य तथा कलाओं का श्रवगाहन, राजोचित कर्तव्यों का पालन, विदाश्चों का अभ्यास तथा मनन इत्यादि कार्य भी साथ साथ चलते रहते थे। एक दिन की बात है कि राजकुमार वर्द्धमान ध्यानस्थ थे। उस समय उनकी अवस्था तीस साल की थी। उस अवस्था में उनके मानस-पट पर उनके जन्म-जन्मान्तरों के श्रानेक चित्र श्राये श्रीर गये। उन्होंने विचारा कि अनन्त काल से मेरे अनेक जन्म होते रहे हैं, और मैं द ख-सुख की अनन्त घारा में बहता रहा हूं। न जाने कितने जन्म व्यर्थ बीत गये। इस जन्म में भी तीस साल बीत गये। मैंने न विशेष तप किया, न शुद्ध ज्ञान के लिए सासारिक जीवन का त्याग किया। मोह, जो सब दूषर्णों की जड़ है, मेरे मन में वर्तमान है। 'वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि कर्म आत्मा से अलग वस्तु है। श्रात्मा ही श्रन्तिम श्रीर सन्ना श्राश्रय है। श्रात्मा को छोड़ श्रीर कोई वस्तु त्रात्मा को सहायता नहीं प्रदान कर सकती। शरीर त्रात्मा से भिन्न है। श्रात्मा के बन्धन का कारण कर्मों का बहाव है। मोचा तभी प्राप्त हो सकता है जब कर्म-बन्धन से पूरा स्वतत्रता मिल जाय । इन्होंने घर-बार छोड़ देने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दीनों-अनाथों को बाँट दी। वन में चले गये, आभूषणों और वस्त्रों का भी पूर्ण त्याग कर दिया। सिर के सुन्दर वाल निकाल दिये और तप का जीवन आर्भ किया। अधि-कांश समय त्रात्म-ध्यान में बीतता था। जाड़ा गर्मी वरसात सब में त्रानावृत शरीर से निश्चल बैठे ध्यान में मग्न रहते थे। बहुत दिन एक स्थान पर न ठहरते थे। उज्जयिनी, कौशाम्बी इत्यादि की यात्रा भी की। घर छोड़ने के बाद बारह वर्षे तक कठोर तपस्या श्रौर साधना में व्यतीत किये। श्रन्त में ईसा के ५५७ वर्ष पहले वैशाख शुक्क दशमी को संध्या के ममय, जुम्मक गाँव में ऋजुकुल नदी के तट पर एक शालिवृत्त के नीचे, जब वे ध्यानमग्न थे, उन्हें कैवल्य-ज्ञान हो गया। तब से वह तीर्थङ्कर कहलाये। वड़े-वड़े नरेशों श्रीर विद्वानों ने उनकी शिक्ताओं को स्वीकार किया। लाखों नर-नारी उनमें श्रद्-भुत् श्रद्धा रखकर उनका उपदेश सुना करते थे। कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के

श्रनन्तर तीस वर्ष तक वह घूम-घूमकर लोगों को उपदेश करते रहे। मगध, मिथिला, श्रावस्ती इत्यादि प्रदेशों में भ्रमण कर इन्होंने श्रपने घमें का प्रचार किया।

वस्तुत वह एक महापुरुष थे। उन्होंने न्वार्थ तथा मोह में लिप्त लाखों व्यक्तियों का जीवन वदल दिया। इनके अनुयायी ही अपने को जैन कहते है। आज भी जैन माधुओं में अपरिप्रह का जो प्रमार है वह क्सिी भी वर्तमान धर्म के साधु सम्प्रदाय में नहीं है। इन्होंने आज, अनेक शताब्दियों वीत जाने और स्वभावत मूल धर्म में सामयिक विकृतियों आ जाने के वाद भी, महावीर के उच्च त्याग और अपरिप्रहपूर्ण जीवन की कुछ परम्पराओं की रक्ता कर रखी है।

महावीर के जीवन की सब से मुख्य बात अपिरमह श्रीर त्याग है। उनका हृदय सच्चे प्रेम से पूर्ण था, प्राणिमात्र की क्लयाण-भावना से ही उन्होंने सत्य-शोध में इतना कष्ट उठाया। श्रिहमा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने बाह्याचारों के बन्धन से भटकती मानवता को मुक्त किया। उनका कहना था कि मोच्न वा निर्वाण पद साम्प्रदायिक बाह्याडम्बरों श्रथवा कर्मकांड, यज्ञ-यागादि हारा नहीं प्राप्त हो मकता, मच्चे धर्म के स्वरूप में श्राप्त्रय प्रहुण करने से होता है। उन्होंने जाति-पाँत की विभाजक रेम्बा को भी मिटाया। उनका कहना था कि धार्मिक दृष्टि से मनुष्य-मनुष्य में मेद-भाव नहीं हो मकता। चाहे किसी का जन्म उच्च जाति में हुन्ना हो या नीच जाति में वह मोच्चपद पाने का अधिकारी है। वे जीवन की पवित्रता, शुद्धाचरण, परोपकार इत्यादि गुणों को विशेष महत्व देते थे। उन्होंने कहा है—"ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त नहीं की जा मकती।" उन्होंने गृहस्थों को चमा, विनय, सत्य, मन्तोष, इन्द्रिय-दमन, तप, श्रात्म-परिचय, जलकमलवत् जीवन-यापन, पवित्राचरण श्रौर श्रहिंमा को जीवन-धर्म बनाने का

आदेश किया है। सामाजिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति श्रीर सम्यता की महा-वीर की सबसे महत्वपूर्ण देन यह शिचा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं श्रीर एक समान उन्नति कर सकते हैं। सब भाई-भाई हैं, न कोई छोटा है, न बड़ा।

×

४. बुद्ध

×

बुद्ध भारतीय संस्कृति के नैतिक एव सदाचार तत्व के प्रतीक हैं। महावीर के बाद उनके जन्म ने एक बड़े श्रभाव की पूर्ति की। सच पूछिए तो उनका मार्ग भी वस्तुत वही है जो महावीर का है। श्रपनी तपस्या एव साधना के प्रारमिक काल में उन्होंने महावीर-द्वारा निर्दिष्ट ढग पर ही कार्य किया पर बाद मे अपने श्रनुभूत ज्ञान से उन्होंने देखा कि यदि धर्म को वस्तत कोटि-कोटि मनुष्यों के जीवन में कियात्मक भाग लेना है तो उसे जटिल श्राध्या-रिमकता के जाल से निकालकर नैतिक श्रीर सरल रूप में उपस्थित करना होगा। उसका स्रोत चाहे पर्वेत की ऊँचाइयाँ हों या गहन वन पर उसे कल्याग्यकारी बनने के लिए समतल भूखगड़ों पर बहुना होगा, जीवन के राजमार्ग पर विचरना होगा। इसलिए उन्होंने सृष्टि के ऋादि, श्रन्त वा उसके कर्ता के श्रास्तित्व के विवाद यस्त अश्नो को छोड़कर मानवजीवन सामृहिक रूप से कैसे उच्च त्रौर कल्याणकारी हो सकता है, त्रार्थात् धर्म की शिवत्व भावना को अगीकार किया। धर्म को सरल से सरल रूप में रखने वाले जितने प्रवक्ता र ससार में हुए हैं उनमें बुद्ध का स्थान श्रद्धितीय है। यही कारण है कि श्राध्या-त्मिक गहराई में कम होकर भी बुद्ध धर्म का ससार में खूब प्रसार हुआ और शताब्दियों तक उसने भारत के इतिहास, सभयता, समाज-व्यवस्था, कला, साहित्य, स्थापत्य सव को प्रवल रूप में प्रभावित किया।

महावीर की भाँति ही बुद्ध एक राजवराने में, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन

की महारानी माया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनका नाम सिद्धार्थकुमार रखा गया। वचपन से ही यह कुशायदुद्धि थे। लाइ-प्यार से पाले गये। वहें ही दयालु और कोमल स्वभाव के थे, किसी की दुःख या कष्ट में न देख सकते थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक इस को तीर मारा। वह फड़फ़ड़ाकर तुरन्त नीचे श्रा पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे प्यार से उठा-कर छाती से लगा लिया, श्रीर धीरे से वाग्रा निकालकर रक्त पोछ डाला। देवदत्त ने श्राकर इस माँगा, तब कुमार ने कहा—"यह पत्ती मेरा है, क्योंकि मैंने इसकी प्राग्र-रक्ता की है। तुमने तो इसकी हत्या करने में श्रपनी श्रोर से कोई कसर उठा नहीं रखी थी।"

किशोरावस्था के श्रारम्भ में ही माता-पिता ने एक श्रत्यन्त रूपवती राजकन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया क्योंकि उन्हें भय था कि पुत्र
कहीं सन्यासी न हो जाय। सवमुच कुमार भोग-विलास में हूव गये। यहाँ
तक कि सिद्धार्थ के चाचा तथा श्रन्यान्य लोगों को यह बात श्रम्म हो उठी
कि शाक्यवश का राजकुमार श्रपना समय यों भोग-विलास में विताये। उन्होंने
कहा कि राजकुमार को युद्धविद्या तथा राजनीति मे निपुण होना चाहिए,
श्रन्यथा उनसे देश का क्या कल्याण होगा? यदि बाहर से कोई शत्र चढ़
श्राये तो फिर हमारी श्रोर से सेनापित श्रीर पयदर्शक का उत्तरदायित्व कौन
श्रहण करेगा? पिता ने यह शिकायत राजकुमार के कानों तक पहुँचाई।
फलत शाक्यवश के राजकुमारों की परीक्षा के लिए एक दिन नियत हुआ।
उस परीक्षा में सिद्धार्थ ने श्रपनी योग्यता का ऐसा परिचय दिया कि लोग
श्रारचर्य चिकत हो गये। इस समय उनकी श्रवस्था लगभग बीस वर्ष की थी।
श्रव उनके मन में श्रनेक प्रकार के विचार उठने लगे थे। कभी-कभी वह
एकान्त में वैठकर इस बात पर विचार किया करते कि क्या इस ससार में
सभी लोग मेरे ही समान सुख में पल रहे है १ क्या सभी को धनद्रव्य तथा

अन्य सुविधाएँ प्राप्त है कि उनकी इच्छाएँ प्री हो सकें। यदि ऐसा नहीं है तो क्या यह मेरा कर्तव्य नर्श है कि मैं मव को अपने समान सुबी बनाने की चेष्ठा करूँ १ धीरे-धीरे यह भाव उनके मन में जह पकड़ता गया कि जीवन का कोई महान उद्देश्य है खीर में भोग-विलाम में दिन विताने के लिए नहीं वर मसार में कोई महान् और असाधारण कार्य करने के लिए आया हूँ। जब उनके पिता ने उनकी एकान्त-सेवन एव विन्ता की वृत्ति बढती देखी तो चिन्तित हो गये। उनकी भय हुआ कि कर्श राजकुमार गृह-त्याग न कर दे इसालए उन्होंने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी बस्तु उनके सामने न आवे जिसे देखकर राजकुमार के मन में दुःख या अशान्ति उत्पन्न हो। वचपन में वह सुव-चैभव में पले थे, किशोरावस्था में भोगविलास में लिप्त हो गये थे और जब उनमें सची जिज्ञामा उत्पन्न हुई तब पिता ने उनके चतुदिंक सुव-सुविधा की एक दीवार खढ़ी कर दी। यही कारण था कि अभी तक उनको ममार के प्राणियों के वास्तविक दुःख—कष्ट और स्थित का पता न चल पाया था। यह नहीं जानते थे कि समुख्य रोग, दु ख और मृत्यु से प्रस्त है।

एक दिन सिद्धार्थकुमार रथ में बैठकर घूमने के लिए निकलें तो मार्ग में उन्होंने एक बूढे श्रादमां को देखा, जिसकों कमर मुक्त गई थी, वाल पक कर विलकुल सफेद हो गये थे, श्रांखें भीतर को घंस गई थीं, हड्डियों पर चमड़े की मिल्लीभर रह गई थीं शरीर सूख कर कींटा हो गया था, एक—एक डग रखने में वह हॉफने लगता था। राजकुमार ने ऐसा मनुष्य न देखा था। उसे देखकर उन्होंने श्रपने सारथी चन्दा से पूछा—"इस श्रादमी की दशा श्रीर लोगों से भित्र क्यों है 277

चन्दा ने हाथ जोड़ कर कहा—"राजकुमार! पहले यह भी श्राप के ही समान चलवान श्रीर हुष्ट-पुष्ट था। वृद्धावस्था में सभी की यही दशा हो जाती है।"

इस नई जानकारी से राजकुमार के मन को ऐसी चोट लगी कि उन्होंने रय लौटाने की ब्राज़ा दी ब्रौर घर ब्राकर विषम चिन्ता में लीन हो गये। चार-वार ब्राँखों में उस बृद्ध की मूर्ति नाच उठती थी, जिसका जीवन उसके लिए एक दुर्वह बोमा के समान हो उठा था।

श्रगले दिन रथ पर घूमने निकले तो एक रोग जर्जर न्यक्ति पर दृष्टि पड़ नाई। उन्होंने चन्दा से पूछा—"इस श्रादमी की ऐसी दशा क्यों ?"

चन्दा ने उत्तर दिया—"महाराज! यह किसी रोग के पजे में फॅस गया है। ससार में इससे भी भयंकर रोगों का अस्तित्व है।"

राजकुमार का चित व्याकुल हो गया और वह सैर अधूरी छोड़ लौट आये। पिछले दिन अशक्त गृद्ध को देखकर जो चिन्ता मन में उठी थी उसकी रेखाए और गहरी हो गई। रह-रह कर उनके मन में यही आता या कि जब तक इन दु खद अवस्थाओं से बचने का उपाय न ज्ञात हो जाय भोग-विलास, सुख-वैभव सब निर्धक हैं।

एक दिन वह वायु-सेवन को गये तो उनकी दृष्टि कपड़े में लिपटे एक श्रादमी पर पड़ी जो बाँस की टिक्थी पर खेटा हुआ था और लोग उसे कन्वे पर उठाये कहीं लिये जारहे थे। उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ कि यह आदमी मर गया है और लोग इसे जलानेके लिए ले जारहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह आदमी फिर से जीवित नहीं हो सकता 2 उत्तर मिला 'नहीं'। उन्होंने आअहपूर्वक पूछा कि मेरे पास जो सम्पूर्ण वैभव है वह दे दूँ तो भी क्या कोई इसे जीवित कर सकता है 2 उत्तर मिला—'नहीं प्रत्येक प्राणी को, अन्त में, यही गित है।' अवतो कुमार बहुत दुली हो गये। वह सोचने लगे कि जिस वैभव से में एक साधारण मनुष्य की मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, उसका महत्व क्या है ? जब एक दिन मेरी भी यही गित होगी तो ऐसे अस्थायी, क्याभगुर जीवन के मोह में मैं क्यों फेंसूँ 2 मनुष्य का जीवन एक सपना जैसा है, जो

देखते-देखते दूट जाता है। इस वैभव और महल को लेकर मैं क्या कहाँगा!

दूसरे दिन उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके शरीर पर साधारण वस्त्र और हाथों में एक कमएडलु मात्र था पर श्रपनी निष्पन्नता के वीच भी वह प्रसन्न श्रौर सन्तुष्ट था। सिद्धार्थ के पूछने पर चन्दा ने उन्हें वताया कि वह मनुष्य गृह त्यागी सन्यासी है। उसने संसार के सम्बन्धों का त्याग कर दिया है। सिद्धार्थ को प्रकाश की एक किरण मिल गई। श्रव उनके मन में भावना उठी कि 'यही मार्ग है, मैं भी ऐसा ही कल्गा। घर-द्वार सव छोड़ स्थिर-चित्त से सचा ज्ञान प्राप्त कहॅगा, श्रीर ससार को दु:ख-रोग, बुढ़ापा श्रीर मृत्यु से वचने का उपाय वताऊँ गा। वस, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उसी दिन उनकी पत्नी यशोधरा को पुत्र उत्पन्न हुत्र्या। पर त्रव वैराग्य की भावना उनके मन में जड़ जमा चुकी थी इसलिए उन्होंने इसे श्रौर वन्धन का कार्ण सममकर उसी दिन गृहत्याग का निश्चय कर लिया। श्राधीरात को उन्होंने चन्दा को घोड़ा लाने की श्राज्ञा की। प्यारी पत्नी, पुत्र, माता-पिता को यों छोड़ जाने के कारण जो मानसिक सघर्ष उनके मन में हम्रा होगा, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। परन्त श्रव उन्होंने संकल्प कर लिया था कि जो हो इन दु खो से छुटने का उपाय जाने बिना जीवन निरर्थक है। नगर के बाहर पहुँचकर वह घोड़े से उतर पड़े, तलवार से श्रपने सुन्दर केश काट डाले, राजसिक वस्त्रों का त्याग करके वहुत सामान्य वस्त्र धारण किये। सत्य के शोध के लिए, प्राणिमात्र के दु ख-मोचन के लिए उदारहृद्य राजकुमार ने सम्पूर्ण सुख श्रीर वैभव का त्याग किया श्रौर स्वेच्छा से राजपुरुष के स्थान पर भिचुक वन गये। ससार के दु.ख-निवारणार्थ उन्होंने जो श्रद्भुत त्याग किया, उससे मानव जाति का इतिहास प्रकाशित है।

सिद्धार्थ ने अपने पिता की राज्य-सीमा में रहना उचित न समक्त गगा पार किया और मगध की राजधानी राजगृह में प्रवेश किया। वहाँ के नरेश विम्ब-सार से उनकी मेंट हुई। विम्वसार उस समय एक बढ़ा यज्ञ कर रहे थे जिसमें बहुसख्यक पशुओं की बिल दी जाने वाली थी। सिद्धार्थ कुमार ने राजा को समक्ताया—"देवता यदि बिलदान से ही प्रसन्न होते हैं तो निरपराध मूक पशुओं के बिलदान से कभी प्रसन्न न होंगे। सचा यज्ञ और सच्चा बिलदान मूठ, कपट, हिसा तथा अन्यान्य पापों का बिलदान है।" राजा के मन पर उनके उपदेश का बढ़ा प्रभाव पड़ा और उसने पशुवित रोक दी।

इसके परचात् सिद्धार्थ नै राजगृह के निकट एक पहाड़ी की गुफा में डेरा डाला श्रीर वहाँ श्रलार्क तथा उदक मुनियों से श्रध्यातम तथा योग विद्या के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। पर उनके मन को शान्ति न मिली। फिर एक जगल में जाकर कठोर तपस्या की , शरीर सूखकर काँटा हो गया पर उन्हें वह चीज न प्राप्त हुई जिसकी खोज में वह भटक रहे थे। उन्होंने यह भी श्रमुभव किया कि शरीर की उपेचा करने श्रीर उसे कच्ट देने से कुछ भी न होगा , श्रव वह भोग-विलास तथा शरीर-पीइन इन दोनों 'श्रतियों' को छोड़ मध्यमार्ग का श्रनसर्ण करने लगे। प्राय ध्यान में सम रहते श्रीर गहरी चिन्ता किया करते थे। एक वार वह निरजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गये श्रीर प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त न होगा में यहाँ से न उठूँगा। इस दढ़ निश्चय का परिगाम यह हुआ कि एक दिन रात के समय उन्हें श्रनुभूति हुई कि वह श्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुँच गये है श्रीर जिस ज्ञान की खोज थी वह प्राप्त हो गया है। वह समक गये कि 'ससार न्याय श्रीर सत्य के द्वारा ही चलता है, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और कर्म-फल से कोई वच नहीं सकता। समस्त दु लों का मूल वासना है श्रीर वासना का कार्ए। श्रज्ञान है। सभी

पदार्थ अनित्य है। जब मनुष्य जन्म-मृत्यु के बधन से छूटकर निर्वाण पद आप्त कर लेता है तभी सचा सुख और शान्ति पाता है। निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने अशुभ कार्यों का फल भोग चुकता है और मन में किसी प्रकार की कोई वासना शेष नहीं रह जाती। निर्वाण में सभी दुःख-क्लेश, रोग-शोक-ताप मिट जाते हैं, कामनाएँ शान्त हो जाती है, राग-द्रेष का नाश हो जाता है। निर्वाण को 'उस पार' भी कहा गया है। 'इस पार' दुःख है, 'उस पार' सुख है।

ज्ञान-प्राप्ति के अनन्तर उन्होंने चार सत्यों का निरूपण किया-

- १. जब तक यह ससार है, तब तक दुःख श्रीर क्वेश भी हैं।
- २. दुःख का मूल कारण सासारिक पदार्थों में आसक्ति है।
- ३. निर्वाण-प्राप्ति का उपाय त्रात्म-सयम श्रीर इन्द्रिय-निरोध है।
- ४. निर्वाण की इच्छा रखने वालों के लिए 'ऋष्ट चक्र' की साधना आव-रयक है।

'श्रष्ट चक्न' ये हैं—१. सत्य में ध्यान २. बुद्धि का सदुपयोग, ३. सत्कर्म में दढता, ४. सत्य सेवा, ५ सत्य विश्वास, ६. उच्च उद्देश्य, ७. मृदुभाषगा, ८. सत्य व्यवहार ।

श्रव वह 'वुद्ध' हो गये। वुद्ध का श्रर्थ ही है—वह व्यक्ति जिसका विवेक जाप्रत हो गया हो। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ था उसी का नाम श्राज, 'वुद्ध गया' है। वुद्ध होने के वाद कुछ दिनों तक उन्होंने मनन किया श्रोर घूम-घूमकर श्रपने नवीन ज्ञान का उपदेश करने लगे। लाखों व्यक्ति उनके श्रवुयायी हो गये। श्रनेक राजाश्रों ने, जिनमें उनके पिता तथा विम्वसार भी थे, नवीन मत को श्रगीकार किया। धीरे-धीरे उनका सन्देश दूर-दूर तक फैल गया। एक नवीन धर्म भावना, एक नवीन जीवन-मार्ग ने समाज की सुष्ठित को दूर कर दिया। सर्वसाधारण में तेजी से यह धर्म फैलने लगा। श्रस्सी वर्ष

की आयु तक जगत् को नवीन मार्ग की दोन्तां देने के परेवांत् कुंशीनगार के समीप उनका देहान्त हुआ।

महावीर की भाँति उन्होंने जाति-पाँति, ऊँच-नीच, राजा-रक के बन्धनों पर प्रहार किया। उनका धर्म सब के लिए था। उसमें किसी के लिए मेदभाव न था। उनका कहना था कि कोई जाति दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठता योग्यता में हैं, जाति वा जन्म में नहीं; देह पर भर्म रमाने, वत, उपवास रखने, भूमि पर सोने से ही किसी का कल्याणा नहीं हो सकता। ऐसे कर्म मनुष्य को अपने किये हुए पापों का फल भोगने से नहीं बचा सकते। उन्होंने सत्कर्म पर बहुत जोर दिया, दया और श्रहिसा को मानव धर्म बताया। लोगों को सादा, पवित्र 'जीवन विताने की शिचा ही। यही कारण है कि देश देशान्तरों में दूर-दूर तक उनका धर्म फैल गया और शताब्दियों तक भारत के इतिहास और समाज को उसने प्रभावित किया। बौद्ध संघ में दीिचत होते समय जो प्रतिहाएँ ली जाती हैं उन्हीं से बौद्ध धर्म का नैविंक धर्म के रूप में परिचय मिलता है। प्रतिहाएँ ये हैं—

- १. मैं हिसा न कहँगा,
- २. मैं किसी प्रकार की चोरी न कहूँगा,
- ३, मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा,
- ४ मै भूठ नहीं बोलूँगा,
- ५ किसी मादक द्रव्य का सेवन नहीं करूँगा।

ससार-त्यागी बौद्ध भिचुओं को इनके श्रातिरिक्त पाँच श्रौर प्रतिज्ञाएँ लेनी पहती हैं—

- १. मैं केवल नियत समय पर भोजन करूँगा,
- २. नाच-रग, गाने बजाने से मुम्ते कुछ प्रयोजन न होगा,
- ३. मैं गद्दी पर नहीं सोऊँगा,

४. मै त्राभूषगो का व्यवहार नहीं करूँगा,

५. मै धन प्रहण नहीं कल्गा।

ईन सब प्रधान प्रतीकों मे सर्वसामान्य विशेषता यह है कि उन मब में जीवन के अन्त सत्वों, आन्तरिक गुणों, आत्म-निरीक्तण, त्याग-तपस्या पर अधिक जोर दिया गया है—और उन सब में समाज के वास्तविक कल्याण की भावना प्रधान है। सब में स्वार्थ पर अकुश है, आत्म-संयम है, भोगासिक का त्याग है, और सब जीवन को अन्धकार से प्रकाश की ओर, दु ख से सुख की ओर, वन्धन से मुक्ति की ओर ले जाते है। यही भारतीय सस्कृति का गौरव है।

# भारतीय संस्कृति के कुछ त्राधुनिक भारतीय उन्नायक

### ब्राह्मसमाज और थियोसफी

श्रारहर्वी शताब्दी के श्रन्त में भारतीय सम्कृति प्राय निष्क्रिय, शिथिल श्रोर मूच्छित हो गई थी। शताब्तियों की दासता ने उसका सत्व चूस लिया था। मुस्लिम शासन के मध्यकाल में, जब मुसलमान भी धीरे-धीरे इस देश को, मातृभूमि के रूप में श्रपनाने लगे थे, भारत के विभिन्न भागों में मध्य-युगीन सन्तों के प्रयत्न से एक समन्वयात्मक सास्कृतिक पुनर्गठन का कार्य श्रारम हुत्रा था। उसे कुछ सफलता भी मिली पर वह भलीभाँति पनपने भी न पाई थी कि युरोपीय व्यापारियों के साथ धीरे-धीरे एक नये प्रकार की सभ्यता, शिला श्रीर विचारधारा का प्रवेश इस देश में हुआ श्रीर ज्यों-ज्यों उसका सम्पर्क व्यापार, युद्ध श्रीर राजनीतिक सफलता के कारण सघन होता गया, त्यों-त्यों इस देश की श्रातमा संकृतित होती गई श्रीर उसके साथ हमारी सस्कृति के पुनर्जागरण श्रीर पुनर्गठन की किया भी बन्द हो गई।

वहुत दिनों तक यह स्थिति रही। उन्नीमनीं शताब्दी में इस स्थिति। के विरुद्ध एक श्रसन्तीय जाग्रत भारतीयों में उत्पन्न हुंश्रा। धीरे-धीरे वह घना होता गया, श्रीर वाद में धर्म, सस्कृति, साहित्य तथा राजनीति में विविध धाराश्रों के रूप में फूट निकला। यद्यपि इनके चेत्र श्रलग-श्रलग थे पर सब के मूल में श्रपनी सभ्यता और सस्कृति के पुनरुद्धार तथा जातीयता का तीन सर्वेदन था। ब्राह्मनमाज, थियोसफ्री, श्रार्यसमाज, रामकृष्णमिशन, (श्ररविन्द का) महाशक्तिवाद, श्रीर (गाधी का) सर्वोदय इसी के विविध रूप हैं। राजा

राम मोहनराय श्रौर केशवचन्द्र सेन ने एक श्रोर मुस्लिम विचारधारा के एकेश्वरताद श्रौर दूसरी श्रोर ईसाइशों की प्रेममूलक प्रवृत्तियों के साथ वेदानत के ब्रह्मवाद को मिलाने का प्रयत्न किया। उनमें पूर्व श्रौर पश्चिम का भी समन्वय था पर श्राधार भारत की ही सस्कृति थी। कुछ शिचित लोगों में यह विचार-धारा फैली पर वढ़ न पाई। वगाल तथा वम्बई के कुछ हिस्सों में फैल कर रह गई। उनके अनुयायियों की कार्यपद्धति तथा रहन-सहन के कारण, बगाल तक में, जहाँ उन्हें कुछ सफलता मिली, उनके विषय में बढ़ा भ्रम फैला। पर इतना हुश्रा कि हिन्दू धर्म के प्राणहीन बाह्याचारों को धक्का लगा श्रीर लोगों में प्राचीन सस्कृति के प्रति जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई।

थियोसकी भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणाश्चों को लेकर श्रन्य धर्मों के प्रति सामझस्य रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के रूप में श्राई। सर्वधर्मसमभाव तथा धार्मिक सिह्ण्णुता का भाव बढ़ाने में इसने बढ़ा काम किया। यह खराडन की श्रपेत्ता प्रत्येक धर्म से श्रेष्ठ तत्व प्रह्णा करने की प्रवृत्ति लाने में सहायक हुई। उपनिषद् के विचारों को लेकर उनको श्राधुनिक जीवन में जड़ने की चेष्टा की। सब धर्मों का मूल तत्व तथा प्रवाह एक ही दिशा में है. यह भी उसने प्रतिपादन किया।

#### १. दयानन्द

द्यानन्द ने इसके विरुद्ध भारतीय सस्कृति के आकामक रूप को सामने रखा। उन्होंने न केवल वैदिक विचारधारा का प्रचलित अर्थ से भिन्न एक अर्थ किया और उसे अन्य सब विचारधाराओं, सभ्यताओं, धर्मों और सस्कृतियों पर प्रधानता दी बल्क अन्य सब प्रचलित मतों के खरडन में भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया। उनका जन्म सन् १८२४ ई० में काठियावाड़ के मोवीं में हुआ था। उनका जन्म नाम मूलशकर था। उनके पिता अम्बाशकर औदीच्य ब्राह्मण थे। वे शिव के परम भक्त थे तथा धनसम्पन्न होने के

कार्या समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी।

मूलशंकर वचपन से तीन बुद्धि के थे। १४ वर्ष की श्रायु में उन्हें यजु-वेंद संहिता कराठस्य हो गई थी। घर पर व्याकरण का भी किश्चित् अभ्यास कर लिया था। १५३७ में जब शिवरात्रि को ग्रापने पिता के साथ शिवपूजन के लिए मूर्ति के सम्मुख वैठकर जागरण कर रहे थे मूर्ति पर चूहों के वढ़ श्राने से उन्हें उनकी शक्ति पर सन्देह हो गया। पिता-द्वारा शङ्का का समाघान न होने से वे तुरन्त घर चले आये और वत तोड़ दिया। इस घटना के कुछ दिनों वाद उनकी एक छोटी वहिन हैजे में मर गई। इससे जीवन के विषय में वह नाना प्रकार के विचार करने लगे। जव लोग रो रहे थे तव यह गमीर होकर सोच रहे थे कि इसी तरह सव को एक दिन मरना है। इस मृत्यु से कोई वच नहीं सकता। तव जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए श्रीर सचा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह प्राय एकान्त में यही सोचा करते थे कि इस मृत्यु की दवा खोजना ही सचा पुरुषार्थ है। घीरे-घीरे उनमे निश्चय का उदय हुत्रा कि चाहे जैसे हो, मृत्यु के मुँह से छुटकारा पाऊँगा श्रीर मुक्ति का मार्ग हूँ हूँ गा। इस समय वह १८ साल के थे। सयोगवश, दूसरे साल, उनके प्यारे चचा की भी मृत्यु हो गई। चचा इन्हें बहुत प्रेम करते थे। मृत्यु के समय दोनों रो पड़े थे। चचा की मृत्यु ने उनके पूर्व निश्चय को दढ कर दिया। तव से उनकी चंचलता लुप्त हो गई। वे प्राय. गभीर रहने लगे। इससे माता पिता को वड़ी चिन्ता हुई श्रीर उन्होंने उनको विवाह-वधन से वाँधने का निरचय किया। विवाह तय हो गया। निमन्त्रण मेज दिये गये। तैया-रियां होने लगी। वाजे वजने लगे। मुलशहूर ने देखा, वचने का यही समय है। उघर घर में उत्सव हो रहा था, इधर यह सघ्या होते ही चुपके से घर से निकल गये। एक ब्रह्मचारी ने उनको दीचा दी श्रीर गेरुश्रा वस्त्र धारण कराके उनका नाम शुद्ध चैतन्य रखा। इस समय उनकी आयु २२ वर्ष की

थी। श्रव वह सच्चे महात्माश्रों श्रौर ज्ञानियों की खोज में चतुर्दिक घूमने लगे। बड़ौदा के चैतन्य मठ में बहुतेरे वेदान्ती ब्रह्मचारी श्रौर सन्यासी रहते थे। उन्होंने इन्हें भी श्रपनी विचारधारा में रॅग लिया। कुछ दिन वहाँ रहकर नर्मदा की श्रोर गय श्रौर थोड़े समय तक परमहस सिचदानन्द से ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद चाणोद कर्नाली में परमहस परमानन्द से वेदान्तसार श्रादि का श्रध्ययन किया। हाथ से भोजनादि बनाने में इनका बहुत समय निकल जाता था, श्रध्ययन की हानि होती थी इसलिए पूर्णानद सरस्वती से संन्यास की दीला ली। तब से मूलशङ्कर द्यानद सरस्वती हुए।

सन्यासी होने के पश्चात् योगियों श्रौर महातमाश्रों की खोज में पुन प्रवृत्त हुए। स्वामी योगानद से योगिविद्या सीखी, श्रीकृष्ण शास्त्री से व्याकरण पढ़ा श्रौर चाणोद कर्नाली में एक विद्वान् से वेदाध्ययन किया। इसके वाद श्रहमदाबाद, श्राबू, हरिद्वार, हषीकेश, तथा हिमालय के गहन प्रान्तों में घूमते रहे। पर उनकी ज्ञानिपपासा शान्त नहीं हुई। श्रन्त में विरजानद नामक एक परम विद्वान् की शिष्यता स्त्रीकार कर उनसे वेदों का श्रध्ययन करने लगे। ढाई वर्ष के श्रध्ययन के पश्चात् इन्हें श्रपने ऊपर पूरा विश्वास होगया। विदा होते समय गुरु ने गुरुदि एगा के रूप में इनसे वैदिक धर्म के प्रचार का वचन लिया श्रौर कहा—"बेटा, भारतवामी वढ़ा दु ख पा रहे हैं। जाश्रो, उनका उद्धार करो। नाना प्रकार के मत-मतान्तरों के कारण जो कुरीतियाँ फैली हैं, उन्हें दूर करो। गुरुकुल खोलकर वेदों के पठन-पाठन का प्रबन्ध करो। श्रपने जीवन को श्रादर्श बनाश्रो। बस,मुक्ते यही गुरुदिलिणा चाहिए।"

गुरु से विदा हो सर्वत्र घूम-घूमकर मूर्तिपूजा, श्राह्य, जात-पांत तथा श्रम्थ-विश्वास का खडन करने लगे। श्रमेक स्थानो पर उन्होंने शास्त्रार्थ में चफतता प्राप्त की । धीरे-धीरे बहुत से लोग उनके अनुयायी हो गये । उनकी तीव बुद्धि, उनके त्यागपूर्ण जीवन, उनकी स्पष्टवादिता, उनकी निर्भीकता ने बहुतों को त्राक्षित किया। सन् १०७५ ई॰ में (चैत्र शुक्त ५, सवत् १६३२ वै॰ ), उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार के लिए वस्बई के गिरगाँव मुहल्ले में त्रार्य समाज की स्थापना हुई। इसकी सदस्यता के लिए उस समय २६ नियम-उपनियम बनाये गये। किन्तु पीछे केवल दस रह गये जो श्रार्थ समाज के सिद्धान्त माने जाते हैं। दस नियम ये हैं-१. सम्पूर्ण सत्य, विद्या तथा जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का श्रादि मूल परमेश्वर है, २ ईश्वर सच्चिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, श्रजन्मा, श्रनत, निविकार, श्रनादि, श्रनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्त-र्यामी, श्रजर, श्रमर, श्रमय, नित्य, पवित्र श्रीर मृष्टिकर्ता है। उसकी उपासना करने योग्य है। ३ वेद सत्य विद्याश्चों की पुस्तक है। वेद का पढना-पढाना, सुनना-सुनाना सब श्रायों का परम धर्म है। ४ सत्य प्रहणु करने श्रीर श्रसत्य छोइने को सदा उद्यत रहना चाहिए। ५ सव कार्य धर्मात्सार प्रार्थात सत्य श्रौर श्रसत्य का विचार करके करना चाहिए। ६ ससार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है-शारीरिक, ब्रात्मिक श्रीर सामाजिक उन्नति करना। ७ सब से प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। =. त्रविद्या का नाश श्रौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ६ प्रत्येक को श्रपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सब की उन्नति मे त्रपनी उन्नति सम-मती चाहिए। १० सव मनुष्यों को सामाजिक सर्व-हितकारी नियम पालने में तत्पर रहना चाहिए।

उन्हें दूध में विष दिया गया था। उसी के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई। श्रायं समाज के दस नियमों में कोई ऐसी वात नहीं है जो हिन्दू मात्र को मान्य न हो। उसमें कहीं सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध कोई वात नहीं है। फिर भी श्रायं समाज सनातन परम्परा से भिन्न श्रास्तित्व रखता है श्रीर देश के सामाजिक जीवन में उसने बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। दयानन्द का मुख्य कार्य शिथिल हिन्दू संस्कृति को, जो दब्बू हो रही थी, श्राक्तामक श्रीर श्रोजस्वी बना देना था। भारतीय जीवन में उनके श्रायं समाज के कारण कई समस्याएँ श्रीर कठिनाइयाँ भी पैदा हुई पर सब मिलाकर एक नृतन जागरण, एक श्रात्मविश्वास, एक निर्मांकता की मृष्टि हुई। दयानन्द श्रीर श्रायं समाज भारतीय संस्कृति की जात्र यित्त के प्रतीक हैं।

### २. विवेकानन्द

विवेकानन्द भारतीय सांस्कृतिक जागरण के दूसरे महान् नेता हुए।
मोहनिशा में अचैत पड़े भारत में उनकी वाणी शखनाद की भौति सुनाई पड़ी।
दयानन्द की खराडनात्मक प्रवृत्तियों से दूर रह कर भी अपने जीवनमय
श्राध्यात्मिक स्पर्श से उन्होंने जो ज्योति जगाई उससे भारतीय चेतना उज्ज्वल
श्रीर प्रकाशपूर्ण हो गई। वे भारतीय श्राध्यात्मिकता के चेतन विधायक पच्च के
प्रतिनिधि है। उन्होंने न केवल भारत में विलक्ष उससे भी अधिक जोर से
श्रमेरिका श्रीर युरोप में वेदान्त को सर्वोच जीवन-दर्शन के हप में प्रकट

कलकता के पास, सिमूलिका नामक एक छोटे गाँव मे वकील विश्व-नाथ दत्त के यहाँ १६ जनवरी १८६३ई०को उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुन्ना। श्रारम्भ में उसका नाम वीरेश्वर था पर वाद मे नरेन्द्र रखा गया। नरेन्द्र में बचपन से ही एक विशेषता दिखाई पढ़ी। उसके खेलों मे भी श्राध्यात्मिकता का रग था। वह बच्चों के साथ श्राँख मूँ दकर बैठ जाता

श्रीर देर तक ध्यान लगाया करता। एक दिन की घटना है कि वह श्रपने साथियों के साथ छत पर वैठकर ध्यान लगारहा था। सध्यासमय था, श्राकाश में वादल छाये हुए थे, ठडी हवाऍ चल रही थीं। सभी लड़के श्रांख वन्द किये वैठे थे कि वहाँ एक वड़ा सौंप फन फैलाये हुए आ गया। एक लड़के के 'साँप-साँप' चिल्लाते ही सब भाग खढे हुए पर नरेन्द्र का घ्यान न ह्टा, वह वैसे ही निश्चल वैठा रहा। जब लढ़कों से यह बात जानकर घर के लोग आये तो देखा कि साँप फन फैलाये हुए वालक के सिर पर झाया किये हुए है। कुछ देर वाद साँप चुपचाप चला गया। इसी ध्यान के अभ्यास से वह जो पढते वह उन्हें तुरन्त याद हो जाता । वह पढ़ने-लिखने, खेल-कूद, गाने-वजाने सभी में श्रन्य वालकों से श्रागे रहते थे। १८७६ में एट्रेंस परीचा प्रथम श्रेग्री में पास कर कालेज मे भरती हुए। वहाँ हर सभा-सोसाइटी श्रौर व्याख्यान में भाग लेने लगे। ब्राह्म समाज के सम्पर्क में श्राने से इनमें धर्म की श्रोर रुचि हुई। गीता नित्य पढ़ते, श्रपने ईसाई श्रध्यापक के घर जाकर धर्म-चर्चा करते। धीरे-धीरे यह नास्तिकता की स्रोर स्रप्रसर होने लगे। हक्सले के अथ इन्हें प्रिय थे। हवर्ट स्पेंसर की पुस्तकें पढ़कर इन्होने उनके सिद्धा-न्तों की श्रालोचना लिखी श्रीर उनके पास मेजी, जिससे वे बहुत प्रभावित , हए।

उन दिनों बगाल में परमहंस रामकृष्ण का प्रभाव वढता जा रहा था। वे सिद्ध पुरुष थे। सैकड़ों उनके शिष्य थे। एक दिन इनके पिता के आश्रह से उनके मित्र रामचंद्र दत्त इन्हें परमहस के पाम ले गये। परमहम उनपर बहुत प्रसन्न हुए। तब से अवकाश के समय वे उनके पाम जाकर धर्मचर्चा किया करते थे। धीरे-धीरे वे परमहस के परम अनुगत हो गये। वी० ए० पास करने पर माँ इत्यादि ने विवाह पर बहुत जोर दिया पर इन्होंने उलटे सन्यासी होने का इरादा कर लिया। यह अधिक समय शास्त्रों, मुख्यत वेदान्त, के अध्ययित में लगाने लगे। घीरे-घीरे वह विरक्त होने लगे श्रीर श्रन्त में संन्यास धर्म की दीचा ले ली। परमहस ने इनका नाम विवेकानद रखा श्रीर श्रादेश किया—''सारे संसार के लोग मोह ह्नपी श्रन्थकार में पहे हैं, उन्हें वेदान्त ह्नपी प्रकाश देकर शान्ति पहुँचाश्रो।'' १६ श्रगस्त १८८६ को परमहस रामकृष्ण ने शरीर-त्याग किया। शरीर-त्याग के पूर्व श्रपनी सम्पूर्ण साधना श्रीर योगशिक का उन्होंने विवेकानद में श्रधिष्ठान किया। गुरु की शक्ति पा वे उनकी श्राहा का पालन करने के लिए वाहर निकले। पहले हिमान्तय मे जाकर दो वर्ष तक योग-साधन किया, फिर बौद्धधर्म के श्रष्ययन के लिए तिब्बत गये श्रीर फिर वहाँ से लौटकर भारत के विभिन्न स्थानों में धर्म-प्रवार करते रहे, सैकड़ों श्रादमियों ने उनकी शिष्यता श्रगीकार की। इनमें मद्रास कालेज के एक ईसाई श्रोफेसर मुदालियर भी थे, जिन्होंने इनकी बातों से प्रभावित होकर सारा जीवन ही बदल दिया, सन्यासी हो गये श्रीर 'प्रबुद्ध भारत' पत्र निकालकर विवेकानन्द के सिद्धान्तों का प्रचार करने लगे।

लोगों के आग्रह से शिकागों, अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ३१ मई १८६३ को अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर बड़ी कठिनाइयों के बाद इन्हें सम्भेलन में सम्मिलित होने की आज्ञा मिली पर जब इनका भाषण हुआ तो लोग मुग्ध हो, गये। इनका भाषण सब से अच्छा हुआ और उसका खूब प्रभाव पड़ा। फिर तो इनके व्याख्यान सुनने के लिए भीड़ लगने लगी। इनके शब्दों में जादू का सा प्रभाव होता था। कई अमेरिकन इनके शिष्य हो गये। इनमें श्रीमती लुइसा और सैंडर्सवर्ग के नाम असिद्ध हैं, जिनके नाम क्रमश. अभयानंद और कृपानद रखे गये।

श्रमेरिका के श्रनेक नगरों में श्रनेक भाषण देने के परचात् श्रक्तूवर १८५ ई॰ में इंग्लैंड के लिए यात्रा की । वहाँ भी उनके भाषणों की धूम मच गई श्रीर श्रनेक शिष्य बन गये जिनमें मिस मार्गरेट नोबेल प्रसिद्ध हैं । इन्होंने रिन्दूधमं प्रहण करके मगिनी निवेदिता नाम रखा। इनकी श्रमेक पुस्तकें प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। दूमरे शिष्यों में छे० छे० गेविन तथा कप्तान सेवियर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। कप्तान मेवियर ने हिमालय के मायावती में अद्वेताश्रम स्थापित करने में वड़ी सहायता की थी। इग्लैंड से पुन. श्रमेर्रिका गये श्रीर वहाँ वेदान्त धर्म के प्रचार की पूरी व्यवस्था की। वहाँ से लोगों के श्रनुरोध पर एक वार फिर इग्लैंड श्राये। वहाँ श्रमेक विश्वविद्यालयों श्रीर कालेजों में उनके व्याख्यान कराये गये। इनके व्याख्यानों का श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा श्रीर भारतीय जीवन की उदात्त कल्पना लोगों पर स्पष्ट हो गई। विदेशों में माडे तीन वर्ष भारतीय संस्कृति के सन्देश का प्रचार करने के बाद श्रमेक शिष्यों के साथ स्वदेश लीटे। श्रीर यहाँ भी श्रमेक स्थानों पर धूम-धूम कर धर्म-प्रचार किया। यह दरिद्रनारायण की सेवा पर बहुत जोर देते थे, इसे ही भगवान की पूजा का मर्वोत्तम रूप वताते थे। उनकी सेवा के लिए ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। श्राज मिशन की शाखाएँ भारत के श्रमेक भागों में दु:ख, रोग, शोक के निवारण का श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं।

१८६६ ई० में इन्होंने पुन इंग्लैंड के लिए यात्रा की। डेढ मास तक वहाँ अचार करने के बाद अमेरिका गये। अमेरिका में इनकी पर्याप्त सफलता मिली। नहाँ लगभग मास तक कार्य करने के पश्चात् फ्रास गये और वहाँ तीन महीने घूम घूम का काम किया। फ्राम से युरोप के कई स्थानों पर अपना सन्देश सुनाने के बाद, तुर्की और यूनान होते हुए मिश्र गये और वहाँ से भारत लौटे। यहाँ लौटने पर भी इनको तुरन्त काम में लग जाना पड़ा। निरन्तर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य गिर गया और ४ जुलाई १६०२ ई० को रात के ६ वजे इन्होंने शरीर त्याग किया।

विनेकानद भारतीय ज्ञान की तेजस्विता के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने भारतीय

वदान्त धम को पीर्थिया की शुष्क सिद्धान्त-चर्चा से ऊपर उंठाकर समाज के जीवन में उसे फैलने दिया। अग्रेजी भाषा तथा भारतीय अध्यात्मविद्या पर अधिकार रखने वाले उचकोटि के सेवाभावी सन्यासियों का सघटन भारतीय समाज को उनकी विशेष देन हैं, जिनकी देख-रेख में आज भी इस देश में और अमेरिका में बहुत काम हो रहा है। विवेकानंद में हमारी जातीयता बोलती हैं, वह एक ओर सकुचित रीतियों और परम्पराओं से मुक्त हैं और दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन-नीति के प्रति प्रवल श्रद्धा का भाव है। पहली वार उनमें मुक्त की ओर अप्रसर होती हुई भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं।

# ३-४. अरविन्द और खीन्द्र

श्ररिवन्द ने भारतीय दर्शन के शिक्त-सिद्धान्त को एक नृतन हम दिया श्रीर विशेष शिक्तसम्पत्र व्यक्तियों की एक नृतन जाति की कल्पना हमारे सामने रखी। उन्होंने भी हिन्दू जीवन को एक क्रान्तिकारी विचार-धर्म की दीचा दी। पर उनका धर्म श्रभी सामाजिक धर्म की हपरेखा नहीं प्राप्त कर सका है। उसने देश-विदेश के श्रनेक विचारको एव मनीषियों को श्रपनी श्रीर श्राकिषत किया है पर वे श्रपनी साधना में रत हैं श्रीर देश वा समाज के क्रियात्मक जीवन से श्रवग है।

रवीन्द्रनाथ में भारतीय संस्कारों का साहित्यक पक्त प्रकाशित हुआ। उनमें पश्चिम के भी अच्छे संस्कारों की रेखा है पर उनका जीवनाधार शुद्ध भारतीय है। उपनिषद् की ज्योति से प्रकाशित और श्रेष्ठ मानवी उदारताओं और अच्छ मानवी उदारताओं और अचुभूतियों से अलकृत उनके साहित्य ने भारत के पुनर्जागण में बढ़ी सहायता की है। उनमें हमारी सास्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रेरणाओं को वाणी प्राप्त हुई। आधुनिकता का प्रकाश, सामाजिक निद्रोहों का प्राणोन्मेष, प्राचीन संस्कृति की सर्वधाही कल्याण-भावना, जीवन का ओजस्वी स्वर सव उनमें अभिन्यक्त है। उनके उपन्यासों में भारतीय सामाजिक

जीवन की विविध समस्याओं का निरूपण है, उनके काव्य में भारतीय हृदय की भावप्रवणता ऊपर उठी है, उनकी कहानियों में हमारी कल्पना की विद्राधता है, उनके नाटकों में हमारे मूच्छित जीवन के प्रति दुःख श्रीर श्रात्म-च्यंग है, उनके निबन्धों में हमारी विचारश्यखता है, उनके चित्रों में मानवता की श्रान्तिरक वेदना का उच्छ्वास है। उनका सम्पूर्ण साहित्य भारतीय हृदय की वाणी है जिसमें पश्चिम है पर हमे नष्ट करके नहीं।

# ५-६. लोकमान्य तिलक श्रौर मालवीय जी

लोकमान्य तिलक ने गीताधर्म की दीना देकर सहसों व्यक्तियों को जीवन के कर्म-मार्ग में वढाया। उन्होंने वेदों तथा आर्य जाति की प्राचीनेंता के सम्बन्ध में कुछ मौलिक प्रन्वेषण किया। और भारतीय जातीयता को विद्रोह का प्राणीन्मेषक स्वर प्रदान किया। उनमें ब्राह्मण के त्यांग के साथ स्वतन्त्रता के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। उनमें ब्राह्मण के त्यांग के साथ चित्रय का ओज भी है। उनका जीवन सच्चे लोकधर्म की प्रतिष्ठा में बीता। गहरी विचारशक्ति तथा जीवन धर्म के लिए कष्ट सहने की तत्परता और तेजस्विता भारतीय जीवन को उनकी मुख्य देन है। गीता पर उनका माध्य अत्यन्त लोकप्रिय है और उन्होंने उसे स्वय ही कर्मथोगशास्त्र नाम दिया है। गीता के इसी तत्व—पंलांसिक छोड़कर निरन्तर कार्य करना—को उन्होंने हत्यगम किया था और इसी को उन्होंने निरन्तर अपने जीवन में प्रकेष्ट किया।

प॰ मदनमोहन मालवीय को 'महांमना' के नाम से पुकारों जाता है। कदाचित् ही किसी नेता को मिली उपाधि उसके साथ इतना न्याय करती हो। वह भारतीय सस्कृति की दंयाभावना, कोमलता, के प्रतिनिधि हैं। लोकमान्य की भौति ही वह हिन्दू समाज-व्यवस्था के पुजारी हैं और सामाजिक स्तर पर उनमें श्रीधिनिक युग के विद्रोह के स्वरं को श्रपनाने की प्रवृत्ति

नहीं है फिरेमेरिज्द किर्मिक र्धुगीन हिन्दू सस्कृति के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैः सहातुभूति में अत्यन्त उदार, हृदय मे स्वच्छ, त्याग और तपस्या की वृत्तियों में श्रेच्ठ पर परम्पराओं और आचारों मे निश्चल । नवीन भारतीय जीवन की पार्श्वभूमि पर वह आचरणप्रधान पारम्परिक हिन्दू संस्कार के प्रतिनिधि हैं। और अपने जीवन में सदा इसे आगे बढाने का कार्य उन्होंने किया है। स्वच्छ जीवन और श्रेष्ठ चरित्र उनकी विशेषता है।

#### ७. गांधीजी

श्राधुनिक समय मे किसी भी श्रादमी ने भारतीय कल्पना पर इतना बहु-मुख श्रौर व्यापक प्रभाव नहीं डाला जितना गाधी जी ने । उन्होंने भारतीय जीवन के किसी भी चेत्र को श्रक्ता नहीं छोड़ा है। सच पूछिए तो श्राधुनिक भारत को उनकी सास्कृतिक देन अपूर्व है। जो जीवृन आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में मूर्छित था, उसे उन्होंने उसके बन्धनों से मुक्त किया। उन्होंने ल्हमें यह दीचा दी कि शक्ति का स्रोत श्रपने ही श्रन्दर है, इसलिए श्रात्मशुद्धि हमारा प्रथम कर्तव्य है । उन्होंने हमारे जीवन को पहली बार श्रात्म-परिचय का स्वर प्रदान किया। उन्होंने श्राधुनिक समय में पहली बार लोकजीवन तथा शामन में ब्रह्मबल या त्याग, तप श्रौर साधुत्व की प्रधानता की प्राचीन त्रार्यजीवन-नीति की घोषगा की श्रौर उसे कियात्मक रूप प्रदान किया। उनका समग्र जीवन नास्तिक वृत्तियों के विरुद्ध एक निरतर संघर्ष का जीवन है। वह हिंसा की आग में जलती दुनिया के सामने एक शारवत सिद्धान्त— 'केवल सत्य ही अन्त में टिकता हैं'—के प्रतीक हैं। वे हमारे जीवन में बढ़ती हुई नास्तिकता के विरुद्ध एक चुनौती—एक 'चैलेंज' के समान हैं। जब धन हमारा केन्द्रविन्दु हो रहा है, श्रौर जब तुच्छ स्वार्थ, लोभ श्रौर दैन्य ने हमें अपने प्रति अविश्वस्त और मूर्छित कर रखा है, तब मानों वे हमे पुकार कर कहते हैं - तुम मनुष्य हो, तुममें ईश्वरांश है, तुम श्रपने

ईरवरत्व को भूलकर नहीं चल सकते, तुम्हें श्रपने पशुत्व से ऊपर उठना ही पहेंगा । - - - -

विवेकानन्द् की भाँति उन्होंने न केवल दरिद्रनारायण की सेवा की दीचा हमें दी बल्कि उनके उत्थान का व्यापक कार्यक्रम भी बनाया, जितने पीड़ित शोषित वर्ग हैं सब के प्रति उनकी तीव सहानुभूति है क्योंकि उनकी श्रवस्था भारतीय सस्कृति के उत्थान श्रीर भारतीय जीवन के विकास में एक वड़ी बाधा है। उनकी पहली देन हमारे जीवन को सत्य, श्रहिसा, श्रभय श्रयांत् श्राच्यात्मिक एव नैतिक सस्कारों की दीचा देना है, जीवन के प्रत्येक चेत्र में उन्होंने श्रभय को बढाया है, उनकी दूसरी व्यावहारिक देन सेवा की सामृहिक भावना को बढाना है। उन्होंने समाज, राजनीति, शिचा सभी चेत्रों के लिए सेवांभावी शत-शत कार्यकर्ता उत्पन्न किये। लोकसेवक में त्याग श्रीर नैतिक बल पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया। उनकी तीसरी देन यह है कि उन्होंने भारतीय जीवन में व्यापक चैतन्य की उद्भावना की।

उनके मुख से, उनके कार्यों की भाषा में, हमने सदियों बाद फिर सुना कि मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जी सकता। उन्होंने मानव की तात्विक श्रेष्ठता में, इंश्वर में, सत्य में हमारी श्रास्था उत्पन्न की श्रीर कहा कि किसी भी मूल्य पर श्रात्मा बेची नहीं जा सकती। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के सिद्धांत की स्थापना की श्रीर श्रात्मविस्मृति के प्रवाह को रोक कर हमें उदाल जीवन की दीना दी। गांधी जी भारतीय संस्कृति के सर्वप्राही चैतन्य के प्रतिनिधि है।

इनके श्रितिरिक्त श्रौर भी कितने ही विचारक, विद्वान् तथा साधु पुरुष इस देश में ऐसे हुए है जिन्होंने हमारी विष्मृत सभ्यता श्रौर सस्कृति के श्रादशों की श्रोर हमें श्रयमर किया है, हमारे श्रन्दर उसके प्रति कर्तव्य-पालन का भाव जायंत किया है। इनमें एक का नाम लिये विना यह निवन्ध श्रधूरा रहेगा। श्राधुनिक समय में भी, भारत में, भारतीय दर्शन के एक से एक विशेषज्ञ हुए हैं श्रीर श्राज भी हैं पर स्वामी रामतीर्थ की भाँति किसी नें उसे श्रापने जीवन में व्यक्त नहीं किया। रामतीर्थ ने जिस वेदांत धर्म की दीज़ा दी उसमें श्रुष्क वा जिटल श्राध्यात्मिकता नहीं, उनका वेदान्त हॅसता, हमारे हृदय को रसपूर्ण करता, श्रानन्द की धारा के समान प्राणोन्मेषकारी है। उनमें भारतीय संस्कृति का सत्य, चैतन्य श्रीर श्रानन्द तीनो एकत्र दिखाई पड़े। सदा हॅमते हुए, सदा खिले फूल की भाँति प्रसन्न, सदा श्रानन्द से सुखरित, उनमें सच्चे धर्म का शाश्वत श्रानन्द व्यक्त हुश्रा है। श्रमेरिका में, जापान में, भारत में, जब वह जहाँ गये प्रकाश श्रीर शक्ति, चैतन्य श्रीर श्रानन्द की धारा उम्होंने वहाई। वह एक चेतन पुरुष की भाँति सब बन्धनों से मुक्त थे श्रीर जहाँ जाते लोगों को सामान्य जीवन-धारणाश्रों से ऊपर ही उठाते थे।

दयानद, विवेकानद, रामतीर्थ, अरविन्द, रवीन्द्र, तिलकं, मालवीय, श्रौर गाधी सब भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण के दिव्य सन्देश-वाहंक हैं। इन्होंने हमारी सभ्यता श्रौर मूल भारतीय जीवन की कल्पना को जगाने का वहां भारी काम किया है।